| H 954.12                        | व्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच |  |  |  |
|---------------------------------|-------------------------------------------|--|--|--|
| LBSNAA                          | l Academy of Administration               |  |  |  |
|                                 | मसूरी<br>MUSSOORIE                        |  |  |  |
|                                 | पुस्तकालय                                 |  |  |  |
|                                 | LIBRARY<br>— 122981                       |  |  |  |
| अवाप्ति संख्या<br>Accession No. | ~ ~ ~ ~                                   |  |  |  |
| वर्ग संख्या<br>Class No.        | C14 954.12                                |  |  |  |
| पुस्तक संख्या<br>Book No        |                                           |  |  |  |

Tr.

# माङ्मीर्थ विहार

डाक्टर देवसहाय त्रिवेद एम० **९०** ; भी-९५० डो०

> बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् पटना

प्रकाशंक बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् सम्मेलन-भवन पटना-३

# प्रथम सस्करण वि॰ सं० २०११, सन् १९५४

सर्वाधिकार सुरत्तित

मूल्य ६) : सजिल्द ७।)

मुद्रक हिन्दुस्तानी प्रेस, पटना मैंने डाक्टर देवसहाय त्रिवेद लिखित 'त्राङ् मौर्यबिहार' का प्रुफ पढा। भारतवर्ष का इतिहास खृष्टपूर्व सप्तम शती से, मगध-साम्राज्य के उत्थान, से, आरम्भ होता है। इसके भी पूर्वकाल पर किसी त्रकार का ऐतिहासिक अनुसंधान और त्रकाश का विशेष महत्त्व है, जो हमें मगध-साम्राज्य से त्रायः सम्बद्ध शक्ति और संस्कृति को समफने में सहायक सिद्ध होगा। डाक्टर त्रिवेद की पुस्तक गहन अध्ययन का परिणाम है। यह हमारे उक्त त्राक्काल के ज्ञान-कोष में अभिवृद्धि करेगी।

कन्हैयालाल माणिकलाल मुन्शी राज्यपाल, उत्तरप्रदेश

30-8-44

# वक्रव्य

''हम कौन थे! क्या हो गए हैं!! और क्या होंगे अभी!!!''

राष्ट्रकिव मेथिजीशरण गुप्त ने जो उपर्युक्त तीन समस्याएँ हमारे सामने रखी हैं, उनपर भारतेन्द्र-युग से जेकर अवतक अनेकानेक इतिहास तथा साहित्य के अध्य राष्ट्रभाषा हिन्दी में प्रकाशित हो चुके हैं और होते जा रहे हैं। वस्तुतः अतीत, वर्तमान और भविष्य मे तीनों अनवरत घूमनेवाले काल-चक्र के सापेच रूप मात्र हैं। केवल विश्लेषण की दृष्टि से हम इन्हें प्रथक् संज्ञाएँ देते हैं। कोई भी ऐसा वर्तमान विन्दु नहीं है जो एक और अनवरत प्रवहमाण अतीत की अविश्व केवलन धारा से जुड़ा हुआ नहीं है तथा जो दूसरी और अज्ञात भविष्य के अनन्त जलिध की लहिरयों को चूमता नहीं है। ताल्पर्य यह कि यदि हम किसी भी राष्ट्र या साहित्य के वर्तमान का रूप अपने हृदय-पटल पर अंकित करना चाहते हैं तो हमें अपने अतीत इतिहास का ज्ञान होना अनिवार्य है, और साध-ही-साथ, अतीत और वर्तमान के समन्वय से जिस भविष्य का निर्माण होनेवाला है, उसकी करपना करने की चमता भी हममें होनी चाहिए।

विश्व की सतह पर कुछ ऐसे भी राष्ट्र उद्भूत हुए जो अपने समय में बहुत प्रभावशाली सिद्ध हुए । उदाहरणतः असीरिया और बैबिलोनिया के राष्ट्र । किन्तु, ये राष्ट्र जाह्मवी
की सततगामिनी घारा में चणभर के लिए उठनेवाले बुद्बुद के समान उठे और विलीन
हो गये । इसका मुख्य कारण यह था कि इन राष्ट्रों की इमारत की नींव किसी गौरवान्वित
अतीत के इतिहास की आधार-शिला पर नहीं थी । कुछ इसी प्रकार के सिद्धान्त को लक्ष्य
में रखते हुए एक पाश्चात्य विद्वान् ने कहा है कि—''यदि तुम किसी राष्ट्र का विनाश करना
चाहते हो तो पहले तुम उसके इतिहास का विनाश करो ।'' भारतवर्ष, प्रागितिहासिक सुद्र
अतीत से चलकर, आज ऐतिहासिक क्रान्ति और उथल-पुथल के बीच भी, यदि अपना
स्थान विश्व में बनाये रख सका है, तो इसका मुख्य कारण हमारी समभ में यह है कि
उसके पास अपने अतीत साहित्य और इतिहास की ऐसी निधि है जो आज के तथाकथित
अत्युन्नत पाश्चात्य देशों को उपलब्ध नहीं है।

वर्तमान युग में, विशेषतः सन् १८४७ के व्यापक राष्ट्रीय विष्तव के पश्चान, भारतीयों में जो चेतना आई तो उन्होंने श्रपनी इस श्रतीतयुगीन निधि को भी, जिसे वे आत्मिवस्यति के द्वारा खो चुके थे, समक्षते-बूक्षते श्रीर सँभातने की चेष्टा श्रारम्भ की । अनेक विद्वानों ने प्राचीन साहित्य और प्राचीन इतिहास का न केवल गवेषणात्मक श्रध्ययन

न्नारम्भ किया, त्रपितु विश्व की विशाल इतिहास-परम्परा की पृष्ठभूमि को ध्यान में रसते हुए उनकी तुलनात्मक विवेचना भी करनी शुरू कर दी।

डॉ॰ देवसहाय त्रिवेद का प्रस्तुत प्रन्थ 'प्राङ्मीर्य बिहार' इसी प्रकार की गवेषणा तथा विवेचना का प्रतीक है। विद्वान् लेखक ने हमारे इतिहास के ऐसे श्रध्याय को श्रपने श्रध्ययन का विषय चुना है, जो बहुत श्रंशों में धूमिल श्रीर श्रस्पष्ट है। मीयों के पश्च.त्-कालीन इतिहास की सामग्री जिस प्रामाणिक रूप श्रीर जिस प्रचुर परिमाण में मिलती है, उस रूप श्रीर उस परिमाण में मीयों के पूर्वकालीन इतिहास की सामग्री दुष्प्राप है। श्रनेकानेक पुराण-ग्रन्थों में एतद्विषयक सामग्री बिखरी मिलती है श्रवश्य ; किन्तु 'पुराण' मुख्यतः काव्य-प्रन्थ हैं, न कि श्राधुनिक सीमित तिथिगत दृष्टिवाले इतिहास ग्रन्थ। श्रतः किसो भी श्रनुशील नक्त्रों को उस विपुल सामग्री का समुद्रमंथन करके उसमें से तथ्य श्रीर इतिहास के श्रद्ध तफलों को दृष्ट निकालना श्रीर उन्हें श्राधुनिक ऐतिहासिक दृष्टि-चितिज में यथास्थान सजान। श्रत्यन्त बीहड़ श्रय्यवसाय का कार्य है। डॉ॰ देवसहाय त्रिवेद ने इस प्रकार के श्रध्यवसाय का ज्वलन्त परिचय दिया है।

सायणाचार्य ने ऋग्वेद का भाष्य आरंभ करने के पहले जो उपक्रमणिका लिखी है, उसमें उन्होंने एक जगह बताया है कि "इतिहास-पुराणाभ्यां वेदार्थमुपवृंहयेत्"— अर्थात वेदों के यर्थ की व्याख्या तभी हो सकती है जब इतिहास और पुराण, दोनों का सहारा लिया जाय। सायणाचार्य की उक्ति से यह भी आशय निकलता है कि पुराण और इतिहास में कोई तात्त्विक अन्तर नहीं है; बल्कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इतना ही नहीं, शायद दोनों एक दूसरे के बिना अध्रे हैं। प्रस्तुत प्रन्थ में डॉ० देवसहाय त्रिवेद ने सायणाचार्य की इस प्राचीन तथा दूरदिशतापूर्ण उक्ति को चिरतार्थ कर दिखाया है। हमें पूर्ण विश्वास है कि साहित्यक अनुशीलन-जगत् में इस प्रन्थ का समादर होगा।

धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी शास्त्री परिषद्-मंत्री

# विषय-सूची

|            | विषय                      |       |       | As                  |  |  |  |
|------------|---------------------------|-------|-------|---------------------|--|--|--|
| 9          | भौगोलिक व्यवस्था          | •••   | •••   | 9                   |  |  |  |
| ર          | स्रोत-प्रंथ               | •••   | •••   | v                   |  |  |  |
| Ą          | श्चार्य तथा वात्य         | • • • | 4 4 4 | 92                  |  |  |  |
| 8          | प्राङ्मौर्य वंश           | •••   | • • • | २३                  |  |  |  |
| ¥.         | करुष                      | •••   | •••   | २४                  |  |  |  |
| ξ          | कर्कखराड                  | •••   | •••   | २७                  |  |  |  |
| y          | वैशाली साम्राज्य          | •••   | •••   | २३                  |  |  |  |
| 5          | तिच्छवी गगाराज्य          | •••   | •••   | ४२                  |  |  |  |
| 3          | मल्ल                      | •••   | • • • | પ્રર                |  |  |  |
| 90         | वि <b>देह</b>             | •••   |       | XX                  |  |  |  |
| 99         | श्चंग                     | • • • | •••   | 97                  |  |  |  |
| 93         | कीकट                      |       | •••   | 99                  |  |  |  |
| 9 8        | <b>बा</b> ईद्रथवंश        | •••   | •••   | ۳٦                  |  |  |  |
| 98         | प्र <b>चो</b> त           | ***   | •••   | દરે                 |  |  |  |
| 9 %        | शैशुनागवंश                | •••   | •••   | 33                  |  |  |  |
| १६         | नन्दपरीचिताभ्यन्तर-काल    | •••   | •••   | 978                 |  |  |  |
| 90         | नन्दवंश                   | •••   | •••   | १२४                 |  |  |  |
| 9=         | धार्मिक एवं बौद्धिक स्थान | •••   | •••   | १३०                 |  |  |  |
| 38         | वैदिक साहित्य             | • • • | •••   | 158                 |  |  |  |
| २०         | तन्त्रशास्त्र             | •••   | •••   | १४३                 |  |  |  |
| २१         | बौद्धक कांतियुग           | •••   | •••   | 988                 |  |  |  |
| २२         | <b>बौद्धधर्म</b>          | •••   | •••   | 943                 |  |  |  |
| २३         | नास्तिक-धाराएँ            | •••   | •••   | 9 ६ ६               |  |  |  |
| परिशिष्ट   |                           |       |       |                     |  |  |  |
| क.         | <b>युगसिद्धान</b> त       | •••   | ****  | 95=                 |  |  |  |
| ख.         | <b>भारत-</b> युद्धकाल     | ****  | •••   | 9 99                |  |  |  |
| ग.         | समकालीन राज-सूची          | •••   | ****  | १७२                 |  |  |  |
| <b>u</b> . | मगध-राजवंश                | ••••  | •••   | १८२                 |  |  |  |
| ₹.         | पुराण-मुदा                | ••••  | ****  | <b>ዓ</b> ፍ <b>୪</b> |  |  |  |
|            | <b>अनुक्रम</b> ियका       | ••••  | •••   | 9 = &               |  |  |  |
|            | चित्र-संख्या—१२           |       |       |                     |  |  |  |

#### प्रस्तावना

नत्वा नत्वा गुरोः पादौ स्मारं स्मारं च भारतीम् । विहार-वर्णनं कुर्मः साधो नेवा पितुम् शम् ॥ ।।।। पूर्वेतिद्यविशारदैः। संदर्शिताः सुपन्थानः ष्ययोरंघ्रे तडिद्विद्धे तन्त्रीवास्तु सुखं गतिः ॥ १॥ प्राचीनस्य विहारस्य महिमा केन न खोकेषु द्वीपान्तरेषु गीयते ॥३॥ सद्भिर चापि इतिहासस्य सर्वस्वं धर्मो मद्राभिनेखनम् ॥ आमनोनेन्द्रपयन्तं त्रिवेदेनात्र कीर्त्तितम् ॥४॥ प्रदश्या विषयाः यत्र प्रातनाः प्रदर्शने । प्रकारोऽभिनवः यत्र मति - विचन्नगा उन्मृतिता বাস निस्यं विसवाः नन्दन्तु सुहजनाः ॥४॥

प्राचीन बिहार के इतिहास के श्रनेक पृष्ठ श्रभी तक घोर तिमिराच्छ्रन हैं। जिस देश या जाति का इतिहास जितना ही प्राचीन होता है, उसका इतिहास भी उतना ही शंधकार में रहता है। जिस प्रकार पास की चीजें स्पष्ट दिखती हैं और दूर की धुँ धखी, ठीक वही दशा इतिहास की भी है। प्राचीन इतिहास की गुरिथयों को सुबक्ता देना, कोई सरख काम नहीं है। प्राचीन मगध या आधुनिक बिहार का इतिहास प्रायः दो सहस्त वर्षों तक सारे भारतवर्ष का इतिहास रहा है। बिहार ही भारतवर्ष का हदये था श्रीर यह उक्ति शब भी सार्थक है; क्योंकि यहीं साम्राज्यवाद, गणराज्य, वैराज्य, धमराज्य श्रीर एकराज्य का प्रादुर्भाव हुशा। यहीं संसार के प्रसिद्ध धर्म, यथा— नात्य, वैदिक, जैन, बौद्ध, वीर सिक्ख धर्म, दिखाएंथ तथा खश्करीपंथ का अभ्युद्ध हुशा। शांककत्त भी यहाँ के विभिन्न खित तथा विविध हशोगों ने इसे भारतवर्ष की नाक बना दिया है। यहाँ श्रनेक मठ, मन्दिर श्रीर विहारों के श्रवशेष भरे पड़े हैं। यहीं भारतीय इतिहास श्रीर संस्कृति के विभिन्न पहत्तुओं के श्रध्ययन की श्रद्ध सामग्री है, जो संभवतः श्रन्थम कहीं भी प्राप्त नहीं हो सकती है। विक्रम-पूर्व प्रथम शती में सातवाहनों की मगध-विजय के पूर्व मगध की तूती सारे भारतश्व में बोजती श्री। महाप्यनन्द के काल से उत्तराथ्य के सभी राष्ट्र मगध का

१. सर जान हुल्टन लिखित 'विद्वार दी हार्ट आफ इरिडिया', लांगमन एखड की॰, १६४६. भूमिका।

२. राजालदास बनर्जी-लिखित 'एज श्राफ इम्पिरियल ग्रुप्त,' १६३३, पृ० ५ । श्रान्ध्रवंश की स्थापना की विभिन्न तिथियोँ इस प्रकार हैं — हेमचन्द्र रायचौधरी विकम-संवत् २६ ; राम गोपाल मंडारकर विकमपूर्व १६ ; रैपसन वि० पू० १४३ ; विंसेंट श्रार्थर स्मिथ वि० पू० १८३ तथा वेंकटराव वि० पू० २१४ । देखें जर्नल श्राफ इरिडयन हिस्ट्री, भाग २५, प्र० २४३ ।

बोहा मानते थे तथा इसकी राजधानी पाटिबायुत्र सारे भारतवर्ष का प्रमुख नगर समका जाता था। जोग पेशावर से भी अपने पाणिडस्य की प्रीचा देने के लिए यहाँ आते थे और उत्तीर्ण होकर विश्वविख्यात होते थे।

मगाध की धाक सर्वंत्र फैली हुई थी। विजेता सिकन्दर की सेना भी मगाध का नाम ही सुनकर थराने लगी और सुदूर से ही भाग खड़ी हुई थी। कहा जाता है कि मगाध के एक राजा ने सिकन्दर के सेनापित सेल्यूकस की कन्या का पाणिपीडन किया और दहेज के रूप में एशिया की सुरम्य मृप्ति को भी हथिया बिया। यद्यपि द्यान्ध्रों के समय मगाध और पाटिलपुत्र का अताप तथा प्रकाश मन्द हो गया था, तथापि गुप्तों के समय वह पुनः जाज्वस्यमान हो गया। समुद्रगुप्त ने शाही शाहानुशाही शक मुरपड नरेशों को करद बनाया। इसने सारे भारतवर्ष में एकच्छत्र राज्य स्थापित किया। दूर-दूर के राजा उपायन के रूप में अपनी कन्या लेकर पहुँचते थे। इसका साम्राज्य वंद्ध (Oxus) नदी तक परिचम में फैला था। प्रियदर्शी राजा ने सारे संसार में धर्मराज्य फैलाना चाहा।

# प्राङ्मीर्य काल

काशी, कलकत्ता और मदास विश्वविद्यालयों में जबसे प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति के अध्ययन का प्रयास किया गया, तबसे अनेक विद्वानों के अथक परिश्रम से इतिहास की प्रचुर सामग्री प्राप्त हुई है। फिर भी आजकल इतिहास का साधारण विद्यार्थी समम्पता है कि भारतवर्ष का इतिहास शैशुनाग अजातशश्च के काल से अथवा भगवान् वुद के काल से प्रारंभ होता है। इसके पूर्व का इतिहास गण्य और बकबास हैं।

वैदिक साहित्य प्रधानतः यज्ञस्तुति चौर दशैन तस्वों का प्रतिपादन करता है। यद्यपि इसमें हम रामनीतिक इतिहास या जौकिक घटनाचों की आशा नहीं करते. तथापि यह यत्रतत्र प्रसंगवश अनेक पौराणिक कथाचों का उल्लेख और इतिहास का पूर्ण समर्थन करता है। अतः हमें बाध्य होकर स्वीकार करना पढ़ता है कि अनेक प्राक्त महाभारत-वंश, जिनका पुराणों में वर्णन है, शैशुनाग, मौर्य और आन्ध्रवंशी राजाओं के समान ही ऐतिहासिक हैं। जिस प्रकार शैशुनाग, मौर्य और आन्ध्रवंशी राजाओं के समान ही ऐतिहासिक हैं। जिस प्रकार शैशुनाग, मौर्य और आन्ध्रों का वर्णन पुराणों में मिथ्या नहीं माना जाता, उसी प्रकार प्राक्त महाभारत वंशों का वर्णन मिथ्या नहीं हो सकता। इस काल का इतिहास यदि हम तात्कः जिक खोतों के आधार पर तैयार करें तो हम इतिहासकार के पद से च्युत न समसे जायेंगे। पार्जिटर ने इस चेत्र में स्तुत्य कार्य किया है। नारायण शास्त्री की भी देन कुछ कम नहीं कही जा सकती। अभी हाल में रामचन्द्र दोस्तितार ने पुराण-कोष, केवल पाँच पुराणों के आधार पर तैयार किया था, जिसके केवल दो खग्र ही अभी तक मदास-विश्वविद्यालय से प्रकाशित हो सके हैं।

## बिहार की एकता

बिहार प्रान्त की कोई प्राकृतिक सीमा नहीं है। सुदूर खतीत में काशी से पूर्व और गंगा से दिख्य खासमुद्र मूमि करुष देश के नाम से प्रसिद्ध थी। गंगा के उत्तर में नामा-नेदिष्ट ने वैशाबी साम्राज्य की स्थापना की और उसके कुछ काब बाद विदेह राज्य था

१. क्या हम प्राग् भारत इतिहास की रचना कर सकते हैं ? डाक्टर अनन्त सदाशिव अल्तेकर का अभिभाषण, कलकत्ता इरिडयन हिस्ट्री कांग्रेस, १६३६, प्रष्ठ १६।

मिथिबा की स्थापना हुई। वैशाबी साम्राज्य के विनाश होने पर वह मिथबा का एक श्रंग मात्र रह गया। काबान्तर में वैशाबी के बोगों ने एक गणराज्य स्थापित किया श्रौर उनके पूर्व ही मरुबों ने भी श्रपना गणराज्य स्थापित कर बिया था।

गंगा के दिल्ला भाग पर अनेक शितयों के बाद परिचित्रोत्तर से आनववंशी महामनस् ने आक्रमण किया तथा मालिनी को अपनी राजधानी बनाया। बाद में इसका राज्य श्रंग के नाम से और राजधानी चम्मा के नाम से ख्यात हुई। कुछ शती के बाद चेदी प्रदेश के चन्द्रवंशी राजा उपित्तर वसु ने चम्मा प्रदेश के सारे भाग को अधिकृत किया और बाई द्रथ वंश की स्थापना हुई। अरासन्ध के प्रताप की श्रांच मधुरा से समुद्रपर्यन्त धधकती थी। इसने सेंकड़ों राजाओं को करद बनाया था, जिनका उद्धार श्रीकृष्ण ने किया।

इस प्रकार हम देखते हैं कि उत्तर बिहार में क्रमशः वैशाली साम्राज्य, विदेहराज्य, मल्लराष्ट्र और लिच्छ्नी राण्राज्य का दबद्बा रहा। इसी प्रकार द्विण बिहार में भी क्रमशः करुव, श्रंग और मगध का सूर्य चमकता रहा। अन्त में मगध ने आधुनिक बिहार, बंगाल और उद्देश को भी एकच्छ्नत्र किया। प्राचीन भारतीय सभी राजा अपनी प्रभुता स्वीकार कराने के लिए दिविश्वय यात्रा करते थे और अपनेको धर्मिवजयी घोषित करने में प्रतिष्ठा सममते थे। इसी प्रकार सारे भारतवर्ष के राजा यथासमय अपना पराक्रम दिखाने निकलते थे, जिससे सेना सतत जागरूक रहे। विश्वसार ने ही सारे बिहार को एकसूत्र में बांधा और अजातशत्र ने इस एकता को दढ किया। उस समय बंगाल का नाम भी नहीं था। स्थात महापद्मनन्द ही प्रथम असुर विजयी था, जिसने अपने समय के सभी राजाओं को समूल नष्ट किया और सारे भारतवर्ष का छन्न रहा तथा मगध के राजा और प्रजा का छन्न ही चिरकाल तक सारे भारतवर्ष का छन्न रहा तथा मगध के राजा और प्रजा का अनुकरण करने में लोग अपनी प्रतिष्ठा सममते थे।

रामायण काल में शोणनदी राजगृह के पास बहती थी। एक भारतीय मुद्रा से ज्ञात होता है कि राजगृह गंगा श्रीर शोण के संगम<sup>3</sup> पर था। संभवतः जलाभाव के ही कारण राजगृह को छोड़कर शैशुनागों ने पाटलिपुत्र को राजधानी के लिए चुना।

### ग्रन्थ-विश्लेष्ण

मोटे तौर पर इस इस प्रनथ को तीन खंडों में बाँट सकते हैं।

प्रथम खंड में प्राचीन बिहार की भौगोलिक व्यवस्था का दिग्दर्शन है और साथ ही इसके मानवत्त्व, भूत्रत और धर्म का वर्णन है। इन वार्तों को स्पष्ट करने का यस्त किया नावा है कि भारत के भादिवासियों का धर्म किसी प्रकार भी श्रार्थ-धर्म के विपरीत नहीं है। दूसरे अध्याय में वैदिक, पौराणिक, बौद्ध, जैन भौर परम्पराभों का मूल्यांकन है, जिनके

<sup>3.</sup> वल्लभ श्रपनी टीका (रघुवंश ४-४३) में कइता है कि धर्मविजयी, लोभविजयी श्रीर श्रमुर-विजयी तीन प्रकार के विजेता होते हैं। धर्मविजयी राजा से प्रभुता स्वीकार कराकर उसे ही राज्य दे देता है। लोभविजयी उससे धन हड़पता है श्रीर श्रमुरविजयी उसका सर्वस्व हड़प लेता है तथा राजा की हत्या करके उसके राज्य को श्रपने राज्य में भिला लेता है।

२. राखालदास बनर्जी पृ० ५।

३. अथक परिश्रम करने पर भी न जान सका कि यह मुद्रा कहाँ प्रकाशित है.।

धाधार पर इस प्रम्थ का आयोजन हुआ। तीसरा अध्याय महस्वपूर्ण है जहाँ आये और अध्याय-सम्यता का विश्वेषण है। आये भारत में कईं बाहर से नहीं आये। आयों का भारत पर आक्रमण की करपना किसी उर्वर मस्तिष्क को उपज है। आये या मनुष्य का प्रथम उद्गम सुखतान (मृत्वस्थान) में सिन्धु नदी के तट पर हुआ, जहाँ से वे सारे संसार में फेंबे। इन्हीं आयों का प्रथम दल पूर्व दिशा की ओर आया और इस गाची में उसी ने बास्य-सम्यता को जन्म दिया। कालान्तर में विदेघ माथन की अध्यक्षता में आयों का दूसरा दल पहुँचा और वैदिक धर्म का अध्यदय हुआ। आयों ने बारयों को अपने में मिलाने के लिए बारयस्तोम की रचना की। यह स्तोम एक प्रकार से शुद्धि वी योजन। थी, जिसके अनुसार आयोधमें में आवालवृद्धवनिता सभी विद्यार्थियों को देचित कर लिया जाता था। आधुनिक युग में इस अध्याय का विशेष महस्व हो सकता है।

द्वितीयखयड में बिहार के अनेक वंशों का सिवस्तर वर्णन है। चतुर्थ अध्याय में प्राक्त मौर्य स्नोतों में इन वंशों का उल्लेख द्वॅंद निकाखा गया है, जिससे कोई इनकी प्राचीनता पर संदेह न करे। करूप और कर्क खयड (मारखयड) के इतिहास से स्पष्ट है कि यहाँ के आदिवासी सूर्यवंशी चित्रय हैं जो अपने अष्ट विनयाचार और विदार के कारण पतित हो गये। अपनी परम्परा के अनुसार इनकी उत्पत्ति अजनगर या अयोध्या से हुई, जहाँ से करूप की उत्पत्ति कही जातो है। खरवार, ओराँव और मुगड इन्हीं करूप च त्रियों की संतान हैं। स्वर्गीय शरच्यन्द्र राय ने इन दो अध्यायों का संशोधन अच्छी तरह किया था और उन्होंने संतोप प्रकट किया था। यहाँ यह भी स्पष्ट है कि प्राचीन काख से ही कर्क खयड और मगधराज में गाड मेंत्री थी और खोग आपस में सदा एक दूसरे की सहायता के खिए तत्पर रहते थे। कर्क खयड या छोटानागपुर का पुरातस्व अध्ययन महस्वपूर्ण है, यद्यपि पुरातस्विभाग ने इस विषय पर ध्यान कम ही दिया है। यहाँ की सभ्यता मोइन-ओ-दंदों से मिखती-जुलती है। अन्तर केवल मात्रा का है।

सप्तम अध्याय में पुराखों के आधार पर वैशाली के महाप्रतापी राजाओं का ऐतिहासिक वर्णन है। सर्वत्र अतिशयोक्तियों को छाँटकर अलग कर दिया गया है। पुराख्य-कथित उक्त राजवर्ष को प्राङ्ग महाभारत राजाओं के सम्बन्ध में प्रधानता नहीं दी गई है; क्योंकि इन उक्त राजवर्षों को देखकर शितहासकार की बुद्ध चकरा जाती है। अतः प्रतिराज भध्यमान का अवलम्ब लेकर तथा समकालीनता का आधार लेकर इन्हें ऐतिहासिक स्थान देने का प्रयत्न है। काशीप्रसाद जायसवाल का 'हिन्दू पालिटी' लिच्छ्रवी गायराज्य पर विशेष प्रकाश दालता है। आधुनिक भारतीय सर्वतंत्रस्वतंत्र अनतंत्र के लिए लिच्छ्रवियों की गायतंत्र समता, बन्धुता, स्वतंत्रता, सरयियता, निष्टा तथा भगवान बुद्ध का लिच्छ्रवियों को उपदेश आदर्श माना जा सकता है। लिच्छ्रवी और वृज्ञि शब्दों की नृतन व्याख्या की गई है और गाँधीवाद का मूल खनित्र की दैनिक प्रार्थना में सजकती है। मल्लराष्ट्र अपनी प्रतिभा पराक्रम के सामने किसी को अपना सानी नहीं समस्तता था। मल्लों ने भी राज्यवाद को गायराज्य में परिवर्तन कर दिया। विदेहराज्य का वर्णन वैदिक, पौरायिक और जातकों के आधार पर है। महाभारत युद्ध के बाद जिन २० राजाओं ने मिथिला में राज्य किया, वे अभी तक विस्तृति-सागर में ही हैं। मिथिला की विद्रत्परम्परा तथा खी-शिका का उच्च आदर्श क्यात हैं।

बारहवें अध्याय में कीकट प्रदेश का वर्णन है। खोगों में स्मृति की धारणा की निमु त करने का यरन किया गया है कि वैदिक परम्परा के अनुसार मगधदेश कल्लावित न था। प्राची ही सभी विशिष्ट सम्यताओं, संस्कृतियों, धर्मी और परम्पराओं का मुख है । केवल बौद और जैन, अवैदिक धर्मों के उत्थान के कारण, इन प्रदेशों में तीर्थयात्रा के विना यात्रा निषद को गई थी। मगध-साम्राज्य का वर्णन सविस्तार है। यह साम्राज्य महाभारत युद्ध से भी पूर्व आरंभ होता है और बृहद्रथ ने अपने नाम से बंश का नाम चलाया और राज्य आरंभ किया। महाभारत युद्ध के बाद भी बृहद्भथ-वंश के राजाओं ने १००१ वर्ष राज्य किया, यद्यपि प्रधान, जायसवाल तथा पाजिटर के अनुसार इस वंश के कुल ६२ राजाओं ने क्रमशः ११८, १८२ और १४० ही वर्ष राज्य किया । त्रिवेद के मत की प्रष्टि पुनर्निर्माण सिद्धान्त से बच्छी तरह होती है। बभी तक प्रचोत्रवंश को शैशनागवंश का एक पुच्छवा ही माना जाता था और इस वंश को उज्जयिनी का वंशज मानते थे। खेखक ने साइस किया है और दिखलाया है कि ये प्रद्योतवंशी राजा मगध के सिवा धन्यत्र के हो ही नहीं सकते । शैद्धना वंश के श्रांतहास पर जायसवालजी ने बहुत प्रकाश डाला है भीर तथा-कथित यचमूर्तियों को राजमूर्तियाँ सिद्ध करने का श्रोय उन्हीं की है। प्रकृत प्रन्थ में सभी मतमतान्तरों का पूर्ण विश्वोषण किया गया है। नन्दपरीचिताभ्यन्तर काल में इस खेलक ने नया मार्ग खोज निकाला है और प्रचित्त सभी मतमतान्तरों का खरडन करते हुए सिद्ध किया है कि परोक्षित के जनम और नन्द के अभिषेक का अन्तर काल १५०१ वर्ष के सिवा श्चन्य हो ही नहीं सहता । ज्योतिगणना तथा पाठिवरखेषण भी हमें इसी निर्ण्य पर पहुँचाते हैं। यह अभ्यन्तर काल का सिद्धान्त भी प्रद्योतों का मगध में ही होना सिद्ध करता है। नन्दवंश ने तो सारे भारतवर्ष को शैंद ढाला और इसी वंश के अन्तिम अल्पवल राजाओं को चत्रिय मौर्यों ने बाह्यण चाराक्य की सहायता से पुनः मूँज ढाला ।

मृतीयखर में बिहार के धामिक, सांस्कृतिक स्थान, साहित्य और विभिन्न धार्मिक प्राम्पराभों का विश्लेषणा है। उन्नीसवें धध्याय में यह सिद्ध करने का बरन किया गया है कि धिकांश वैदिक साहित्य की जनमभूमि बिहार ही है न कि प्रचनदभूमि, कुरुचेत्र या प्रयाग। यह सिद्धान्त उटप्टांग मजे ही प्रतीत हो; किन्तु अन्य नीरचीर विवेकी परिदत भी इस विषय के गृहाध्ययनसे इसी तश्व पर पहुँचेंगे। यह सिद्धान्त सर्वप्रथम लाहौर में डाक्टर लघमणस्वरूप की अध्यवता में धोरियंटलकालि में वि० सं २००१ में प्रतिपादित किया गया था। बाद के अध्ययन से इसकी पूरी पुष्टि ही हुई है। यंत्र-तंत्र वैदिकहाल से कम प्राचीन नहीं, यद्यपि तंत्रप्रनथ वैदिक प्रनथ की अपेचा अति अर्वाचीन हैं। बिहार के तंत्रिशों का संचित्र ही वर्णन दिया गया है। इक्कीसवें अध्याय में स्पष्ट है कि किस प्रकार वैदिकों के कठिन ज्ञान और यज्ञ प्रधान धर्म के विद्रोहस्वरूप कर्ममार्ग का अवलम्बन वैदिक विरोधी पंथों ने बतलाया। जैनियों ने तो अहिंसा और न्याय को प्राकाष्टा पर पहुँचा दिया। बौद्ध वर्म का प्रावुर्भाव किस प्रकार हुआ, इसका दिग्दर्शन बाइसवें अध्याय में है। यद्यपि भगवान बुद्ध का काल विवादास्पद है, तथापि केवल काम चलाने के लिए सिहल द्वीपमान्य १४३ खुष्ट पूर्व किल स्वत् १११८ ही बुद्ध का निर्वाणकाल सान लिया गया है। तथ्कालीन अनेक नास्तिक धर्म-परम्पाओं का उरखेल आनितम अध्वाय में है।

## परिशिष्ट

इस प्रनथ में पांच परिशिष्ट हैं। यह सर्वविदित है कि प्राधुनिक दैदिक संहिताओं भीर पुराणों का नृतनरूप परम्परा के श्रनुवार है पायन वेद्व्यास ने महाभारत युद्ध-काल के बाद दिया ; श्रतः वैदिक संहिता में यदि युगिकिद्धान्त का पूर्ण विवेचन नहीं मिलता तो कोई बारचर्य नहीं। युगसिद्धान्त की परम्परा प्राचीन और वैदिक है और ज्योतिःशास्त्र की भित्ति पर है। महाभारत का युद्ध भारतवर्ष के ही नहीं, किन्तु संसार के इतिहास में अपना महत्त्व रखता है। इस युद्ध का काल यद्यपि खृष्टपूर्व ३११७ वर्ष या ३६ वर्ष कलिपूर्व है, तथापि इस प्रन्थ में युद्ध को खुष्टपूर्व १८६७ या कितसंवत् १२४४ ही माना गया है; अन्यथा इतिहास रचना में अनेक व्यतिक्रम उपस्थित हो सकते थे। प्राप्त पौराणिक वंश में अयोध्या की सूर्यवंश-परम्परा अतिदीर्घ है। अतः इन राजाओं का मध्यमान प्रतिराज १८ वर्ष मान कर उनके समकाविक राजायों की सूची प्रस्तुत है, जिससे अन्य राजायों का ऐतिहासिक कम ठीक बैठ सके। यह नहीं कहा जा सकता कि श्रन्य वंशों में या सूर्यवंश में ही उपलब्ध राजाओं की संख्या यथातथ्य है। उनकी संख्या इनकी अपेचा बहुत विशाल होगी : किन्तु हमें तो केवल इनके प्रमुख राजाओं के नाम श्रीर वे भी किसी दार्शनिक भाव को खच्य करके मिलते हैं। मगध राजवंश की तालिका से (परिशिष्ट घ) हमें सहसा इन राजाश्रों के काल का ज्ञान हो जाता है तथा प्राचीनसद्धा हमें उस अतीतकाल के सामाजिक और आर्थिक अध्ययन में विशेष सहायता दे सकती है। अभी इन मृदाओं का ठीक ठीक विश्लेषण संभव नहीं जब तक बाह्मी जिपी और मोइनजोदड़ो जिपि की अभ्यन्तर जिपि का रहस्य हम खोज न निकालें। प्रायमहाश्ची का यह अध्ययन केवल रेखामात्र कहा जा सकता है।

#### कृतज्ञता

इस ग्रन्थ के लेखन श्रीर प्रकाशन में मुक्ते भारतवर्ष के विभिन्न भागों के धुरंधर विद्वानों का सहयोग, शुभकामना श्रीर श्राशीवींद मिले हैं। स्थानाभाव से नामों की केवल सूची देना उचित प्रतीत नहीं होता । इसका श्रेय सर्वमंगलकर्त्ता बुद्धिदाता गुरु साचात् परब्रह्म को ही है, जिनकी श्रमुकम्या से इसकी रचना श्रीर मुद्रग्य हो सका।

इस प्रथ में मैंने विभिन्न स्थलों पर महारथी और धुरंधर-इतिहासकार और धुरातश्व-वेताओं के सर्वमान्य सिद्धान्तों के प्रतिकृत भी अश्वा अभिमत प्रकट किया है। विभिन्न प्रवाह से ऐतिहासिक सामग्री के संकलन का यह अवश्यभावी फल है। हो सकता है, मैं अम से अंधकार में भटक रहा हूँ। किन्तु मेरा विश्वास है कि—'संपत्स्यतेऽस्ति मम कोऽपि समानधर्मा कालो हायं निरवधिविषुला च पृथ्वी।' मैं तो फिर भी विद्वजनों से केवन प्रार्थना कहाँगा—तमसो मा ज्योतिगमय।

शिवरात्रि, वैक्रमाब्द्-२०१०

---देवसहाय त्रिवेद

# प्राङ्मोर्य बिहार

#### प्रथम ऋध्याय

## भौगोलिक व्यवस्था

आधुनिक बिहार की कीई प्रकृतिक सीमा नहीं है। इसकी सीमा समयानुदार बरलती रही है। प्राचीन काल में इनके प्रनेक राजनीतिक संब थे। यथा—करण, मगध, कर्क बरड़, श्रंग, विदेह, वैशाली और मल्ला। भौगोलिक दृष्टि से इसके तीन भाग स्पष्ट हैं—उत्तर बिहार की निम्न श्राह नूमि, दिल्लिण विहार की शुष्क भूमि तथा उससे भी दिल्लिण को उपत्यका। इन भूमियों के निवासियों की बनावड, भाषा और प्रकृति में भी भेद है। श्राधुनिक बिहार के उत्तर में नेपाल, दिल्लिण में उद्दीसा, पूर्व में वंग तथा पश्चिम में उत्तर बेरा तथा मध्यप्रदेश हैं।

बिहार प्रान्त का नान परना जिते के 'बिहार' नगर के कारण पड़ा । पाल राजाओं के काल में उरन्तपुरी,' जहाँ आजकल बिहारशरीफ है, मगध की प्रमुख नगरी थी । मुक्लमान लेखकों ने असंख्य बौद्ध-विहारों के कारण इस 'उरन्तपुरी' को बिहार लिखना आरंभ किया। इस नगर के पतन के बाद मुस्लिम आकनणकारियों ने पूर्व देश के प्रत्येक पराजित नगर को बिहार में ही सम्मिलित करना आरंभ किया। बिहार प्रान्त का नाम सर्वश्यम 'तबाकत-ए-नासिरी' में मिलता है, जो प्राय: १३२० वि० सं० के लगमग लिखा गया।

कालान्तर में मुस्लिम ले तकों ने इस प्रदेश की उर्वरता श्रीर सुबद जलवायु के कारण इसे निरन्तर वसन्त का प्रदेश समककर बिहार [बहार (फारसी) = वसन्त] समभा। महाभारत व

<sup>1.</sup> तिब्बती भाषा में घोडन्त, घोटन्त घोर उडुयन्त रूप पाये जाते हैं। चीनी में इसका रूप घोतन्त होता है, जिसका अर्थ उच्च शिखरवाजा नगर होता है। दूसरा रूप है उड्यडपुरी — जहाँ का द्यड (राज द्यड) उठा रहता है अर्थात् राजनगर।

इस सुमाव के जिए मैं डा॰ सुविमजचन्द्र सरकार का अनुगृहीत हूँ।

रे. बरुत-स्यिदर श्रत खजान श्रायद। रस्त-चून-बुतप्रस्त सू यि बहार॥ (बाहन २'४४)।

<sup>(</sup> भाग्य फिसलते-फिसलते तुम्हारे देहनी पर भाता है जिस प्रकार मृतिपूजक बहार जाता है।)

वि॰ सं॰ १२६० में उत्पन्न गंज के — वामी के भाई का जिला शेर (पद्य)। जाउनकृत फारस का साहित्यिक इतिहास, भाग-२, एष्ट-४७।

३. मौजाना मिनहाज-ए-सिराज का एशिया के 'सुस्जिमवंश का इतिहास, हिजरी १६४ से ६४८ हिजरी तक, रेवर्टी का अनुवाद पु०-४२०।

४. सहाभारत २-२१-२

में गिरिवा के वैद्वार, विपल, बराह, वृषम एवं ऋषिगिरि, पाँच कूटों का वर्णन है। मत्स्य पूक्त में बेहार एक प्रदेश का नाम माना गया है जहाँ भद्रकाली की १८ भुजाओं की मूर्ति व बनायी जानी चाहिए।

उत्तर बिहार की भूमि प्रायः निद्यों की लाई हुई मिटी से बनी है। यह निद्यों का प्रदेश है, जहाँ श्रसंख्य सरोबर भी हैं। वैदिककाल से इस भूमि की यही प्रवृत्ति रही है। शतपथ ब्राझण में सदा बहनेवाती 'सदानीर।' नदी का वर्णन है। गंगा श्रीर गरडक के महासंगम का वर्णन बाराहपुराण में है। कौशिकी की दजदल का वर्णन वाराह पुराण करता है। प्राचीन भारत में वैशाली एक बन्दरगाह था, जहाँ से लोग सुदूर तक व्यापार के जिए जाते थे। वे वंगोपसागर के मार्ग से सिंहल द्वीप भी पहुँचते, वहाँ बस जाते श्रीर फिर शासन करते थे। लिच्छिवियों को नाविक शिक्त से ही भयभीत होकर मगधवासियों ने पाटलियुत्र में भी देश-देखी बन्दरगाह बनाया।

## दक्षिण बिहार

शोण नद को छोड़कर दिल्ला बिहार की बाकी निर्यों में पानी कम रहता है। शोण की धारा प्रायः बदलती रहती है। संभवतः पटने सं पूर्व-दिल्ला की आरे बहनेवाली 'पुनपुन' की धारा ही पहले शोण की धारा थी। रामायण इसे मागधी नाम देती है। यह राजगिरि के पाँच शौलों के चारों और सुन्दर माला की तरह चक्कर काटती थी। नन्दलाल दे के विचार से यह पहले राजगिर के पास बहती थी और आधुनिक सरस्वती ही इसकी प्राचीन धारा थी। बाद में यह फल्गु की धारा से मिलकर बहने लगी। 'अमरकोष' में इसे 'हिरएयवाइ' कहा गया है। दिल्ला बिहार की निदयाँ प्रायः अन्तः सिलला हैं जो बालुका के नीचे बहती हैं। इस मगध में गायें और महुआ। के पंच बहुत हैं। यहाँ के गृह बहुत सुन्दर होते हैं। यहाँ जत की बहुतायत है तथा यह प्रदेश की नीरोग है।

बेहारे चैव श्रीइटे कोसले शवकर्णिके । प्रधादश अजाकार्या माहेन्द्रे च हिमालये ।।
 पटन ४० ।

र. गोपीनाथ राव, मदास, का हिन्दू मृतिंशास्त्र, भाग १, पृ०-१५७।

रे. शतपथ **बा॰ १'8'१'१**४।

४. वाराह पुरास, श्रध्याय १४४।

**<sup>₹.</sup> वही** , १४०।

६. रामावया १-४४-६।

७ तुलाना करें सिहल के बहु से, इसका धातु रूप तथा बहुवचन भी बिंड है। इसका संबंध पालि विज्ञ (= विहिन्हत) से संभव दीखता है। बुद्धिरिक स्टडीज, विमलचरण स्नाहा सम्पादित, ए० ७१८।

म. रामायया १-६२-६ पञ्चानां शैल पुरुयानां मध्ये मालेव राजते।

a. दे का भौगोलिक कोष, प्रo-ध्र ।

१०. अनिवृद्धाया, अध्याय २१६।

११. महाभारत २-२१-२१-२ — तुलना करें — देखोऽर्य गोधनाकीर्य मधुमन्त ग्रुमम् ॥

## छोटानागपुर,

छोटानागपुर की भूमि बहुत पथरीली है। यहाँ की जमीन को छोटी-छोटी टुकिबियों में बॉटकर खेत बनाये जाते हैं। ये खेत सूत्र के समान मालूम होते हैं; भिन्नुओं के पेवन्दरार भूल के समान ये मातूम होते हैं। यहाँ कोयला, लोहा, ताम्बा ध्यौर अश्रक की अनेक खानें हैं। संभवतः इसी कारण कौटिल्य के अर्थशास्त्र में खनिज व्यवसायों पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है, वयोंकि मगध में पूर्व काल से ही इन खनिजों का व्यवहार होता था। लिलतविस्तर में मगध का भव्य वर्णन है।

#### बाग कहता 3 है -

वहाँ भगवान् पितामह के पुत्र ने महानद हिरएयवाह को देखा जिसे लोग शोग के नाम से पुकारते हैं। यह आक:श के नीचे ही वरुण के हार के समान, चन्द्रालोक के अमृत बरसानेवाले सोने के समान, विन्ध्यपर्वत के चन्द्रमणि निष्यन्द्र के समान, दंडकवन के कपूर के वृत्तों के समृह से बहनेवाला, अपने सौन्दर्य से सभी दिशाओं को सुवासित करनेवाला, स्फटिक पत्थरों की सुन्दर शय्या से युक्त आकाश की शोभा को बढ़ानेवाला, स्वच्छ कार्तिक मास के निर्मल जल से परिपूर्ण विशाल नद अपनी शोभा से गंगा की शोभा को भी मात कर रहा था। इसके तट पर सुन्दर मयुर के के शब्द कर रहे थे, इसकी बालुका पर फूलों की पंखिंदयों और गुलाबों के युद्धों की लताएँ शोभती थीं। इन फूलों के सुवायु से मत्त होकर भौरें किलोल करते थे और इसके किनारे पर गुंजार हो रहा था। इसके तट पर बालुका के शिवलिंग तथा मंदिर बने थे, जहाँ मिक्त से पाँचों देवताओं की मुद्दा सहित पूजा की जाती थी और यहाँ निरन्तर गीत गाये जाते थे।

छोटानागपुर का नाम र छुटिया नागपुर के नाम से पड़ा। यह राँची के पास ही एक छोटा-सा गाँव है, जहाँ छोटानागपुर के नागवंशी राजा रहते थे। पहले इस गाँव का

१. अर्थशास्त्र २।३ ; एँसियट इण्डिया में मिनशेखाजी एँड माइनींग, जर्मख बिहार-रिसर्च सोसाइटी, भाग रूप; पु॰ २६६-४४, राय बिखित ।

२. बिबितविस्तर, श्रध्याय १७ पृ० २४८।

३. हर्षचिति प्रथम उच्छ्वासः, १०१६ (परव संस्करण) अपश्यक्वाम्बरतलस्थितेव हारमिव वरुणस्य, अमृतिर्मर्शमिव चन्द्राचलस्यश्रामिणिनिष्यन्द्रमिव विन्ध्यस्य,
कप्रैद्रमद्भवप्रवाहिमिव दंडकारण्यस्य लावण्यरसप्रस्नवणमिव दिशां स्फाटिकशिलापष्टश्यनमिवाम्बर्श्रियः स्वच्छ्रशिश्रारसुरस्यारिप्र्णं भगवतः पितामहस्यापत्यं हिरण्यवाहनामानं
महानदं यं जनाः शोण इति कथयन्ति । मधुरमयूरविरुतयः कुसुमपांग्रुपटलसिकतिलत्रत्तलाः
परिमजमत्तमधुपवेणीवीणारणितरमणीया रमयन्ति मां मन्दीकृतमंदािकनीणुतेरस्य
महानदस्योपकंठभूमयः । पुलिन एष्टप्रतिष्ठितसैकतशिवलिंगा च भक्तया परमया पम्चमश्रपुरःसरां सम्यङ्गुदाबन्धविहितपरिकरां भ्रवागीतिगर्भामविष्वनगगनदहनतपन्तुहिनकिरण्यअमानमवीम् तीर्रद्वावि ध्यावन्ती सुचिरमध्युष्यिकामदात् ।

**४. राँची जिला** गनेटियर, पृ० २४४।

नाम छुढिया या चुढिया था। शरच्चन्द्र राय के तिचार में छोटानागपुर नाम श्रति श्रवीचीन है श्रीर यह नाम श्रॅगरेज-शासकों ने मध्यप्रदेश के नागपुर से बिल्कुल श्रालग रखने के लिए दिया। काशीप्रसाद जायसवाल के मतर में श्रांत्रवंश की एक शाखा 'छुटू राजवंश' थी। छुटू शब्द संस्कृत छुएट् से बना है, जिसका श्रर्थ टूँठ या छोटा होता है। यह श्राजकल के छुटिया नागपुर में पाया जाता है।

यहाँ की पर्वतश्रे णियों के नाम अनेक हैं—इन पहाड़ियों में कैरमाली (=कैम्र ), मौली (= रोहतास ), स्वलितका<sup>3</sup> (= बराबर पहाड़ ), गोरथिगिरि (= बथानी का पहाड़ ), गुरुपाद गिरि (= गुरुपा); इन्द्रशिला (= गिरियक), अन्तिर्गिर (= खड़गपुर), कोलाचल और मुकुल पर्वत प्रधान हैं। सबसे उच्च शिवर का नाम पार्श्वनाथ है जहाँ तेइसव तीर्थ कर पार्श्वनाथ का निर्वाग हुआ था।

#### मानवाध्ययन

मनुष्यों की प्रधान चार शाखाएँ मानी जाती हैं—पाग्दिवड, दिवड, मंगोल और आर्थ— इन चारों श्रेणियों में कुछ-न-कुछ नमूने बिहार में पाये जाते हैं। प्राग्दिवड और दिवड छोटानागपुर एवं संयाल परगना की उपत्यकाओं में पाये जाते हैं। मंगोल सुदूर उत्तर नेपाल की तराई में पाये जाते हैं। श्रार्य जाति सर्वत्र फैली है और इसने सबके ऊपर अपना प्रभाव डाला है।

प्राग्दिविं के ये चिह्न माने गये हैं—काला चमड़ा, लम्बा धिर, काली गोत आँखें, धने धुँघराले केश, चौड़ी मोटी नाक, लम्बी दाढ़ी, मोटी जिह्ना, संकीर्य ललाट, शरीर का धुरद गठन श्रीर नाटा कर। दिवडों की बनावट भी इससे मिलती-जुत्तती है; किन्तु ये कुछ ताम्रवर्या के होते हैं तथा इनका रंग स्थामत होता है।

मंगोलों की ये विशेषताएँ हैं — सिर लम्बा, रंग पीलापन लिये हुए स्थामल, चेहरे पर कम बाल, कर छोटा, नाक पतली किन्तु लम्बी, मुख चौड़ा श्रौर श्राँखों की पलकें टेवी।

श्रायों का श्राकार लम्बा, रंग गोरा, मुख लम्बा श्रोर गोल तथा नाक लम्बी होती है। मिथिला के ब्राह्मणों की परंपरा श्रात प्राचीन है। उन्होंने चतुर्वणों के समान मैथिल ब्रह्मणों को भी चार शाखाओं में विभक्त किया। यथा—श्रोत्रिय, योग्य, पञ्चबद्ध श्रोर जयबार। श्रानेक श्राक्रमणों के होने पर भी इन्होंने श्रपनी परंपरा स्थिर रखी है। इसी प्रकार उत्तर के प्राचीन काल के विज्ञ, लिच्छवी, गहपति, वैदेहक श्रीर भूमिहारों की परंपरा भी श्रपने मूल ढाँचे को लिये चली श्रा रही है।

#### माषा

भाषात्रों की भी चार प्रमुख शाखाएँ हैं,— भारतयूरोपीय, श्रीब्ट्रिक-एशियाई; इतिङ तथा तिब्बत-चीनी। भारतयूरोपीय भाषाओं की निम्न लिखित शाखाएँ बिहार में बोली जाती

१. ज॰ वि० रि॰ सो० १मा४२ ; २६।१म९-२२३।

२. हिस्ट्री आफ इंडिया, खाहौर, ए० १६४-७।

**१. एकीट, गुस खेस १-१२**।

हैं—बिहारी, हिंदी, बंगला। श्रौिस्ट्रिक—एशियायी भाषा की प्रतिनिधि मुंडा भाषा है तथा दिवेड भाषा की प्रतिनिधि श्रोरांव श्रीर माल्टो है।

भारतीय-त्र्यार्य, सुगडा श्रीर दिवद भाषाश्रों को क्रमशः प्रतिशत ६२,७,श्रीर एक लोग बोत्तते हैं। श्रिधकांश जनता बिहारी बोलती है जिसकी तीन बोलियाँ प्रसिद्ध हैं--भोजपुरी, मगही श्रीर मैंथिली।

मुगडा भाषा में समस्त पर श्रधिक हैं। इन्हीं समस्त परों से पूरे वाक्य का भी बोध हो जाता है। इसमें प्रकृति, प्रामधास श्रीर जंगली जीवन विषयक शब्हों का भंडार प्रचुर है; किन्तु भावुकता तथा मिश्र ब्यंजनों का श्रभाव है।

सुरडा श्रीर श्रार्य भाषाएँ प्रायः एक ही चेत्र में बोती जाती हैं; तो भी उनमें बहुत भेद है। यह बात हमें इंगलैरड श्रीर वेल्उ की भाषा पर विचार करने से समफ में श्रा सकती है। श्राँगरेजीभाषा कृपाण के बल पर श्रागे बढ़ती गई; किन्तु तब भी वेल्स को श्राँगरेजतोग भाषा की दृष्टि से न पराजित कर सके। यह श्राश्चर्य की बात है कि यशि दोनों के बीव केवत एक नैतिक सीमा का भेद है; तथापि बेल्प्यवालों की बोली इंगलैंड वालों की समफ से परे हो जाती है।

मुगडा श्रीर दिवड भाषाश्रों की उत्पत्ति के बारे में विद्वानों के विभिन्न विचार हैं। श्रियर्सन कहना है कि सम्भवतः मुगड श्रीर दिवड भाषाश्रों का मून एक ही है। श्रिस मानव शास्त्रवेत्ता शरच्वः द राय के मत में मुगड भाषा का संस्कृत से प्रगाढ सम्बन्ध है। संश्ला श्रीर किया के मुख्य शब्द, जिनका व्यावहारिक जीवन से प्रतिदिन का सम्बन्ध है, या तो शुद्ध संस्कृत के हैं श्रयवा श्रपश्र शहें। मुगडा भाषा का व्याकरण भी प्राचीन संस्कृत से बहुत मेल खाता हैं। भारतवर्ष की भाषाओं में से केवत संस्कृत श्रीर मुगडारी में ही संज्ञा, सर्वनाम श्रीर कियाश्रों के दिवचन का प्रयोग पाया जाता है।

दिवड भाषा के संबंध में नारायण शास्त्री कहते हैं कि यह सोचना भारी भूल है कि दिबड या दिवड भाषा—तिमल, तेलगू, मलयालम, कन्नड व तुल्लू—स्वतंत्र शाखा या स्वतंत्र भाषाएँ हैं और इनका आर्थ-जाति और आर्थ-भाषा से सम्बन्ध नहीं हैं। उनके विचार में आर्थ तथा दिवड भाषाओं का चोली-दामन का सम्बन्ध है। मेरे विचार में राय और शास्त्री के विचार माननीय हैं।

१. म्यू वरुर्ड चाफ द्व हे, भाग १ पृष्ठ ४२ श्री गदाधरप्रसाद चम्बष्ट-द्वारा 'साहित्य', पटना, भाग १ (२) पृष्ठ ११ में डब्दूत।

र. जार्ज एलेकर्जेंडर ग्रियसैन का खिन्विटिक सर्वे आफ इचिडया, ग्रुएडा और व्रविष्ठ भाषाएँ, भाग ४।२ कलकता, १६०६।

३. जर्नेल-बिहार-उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी, १६२६, पृष्ठ ६७६-६६।

४. एज जाफ शंकर— टी॰ एस॰ नारायण शास्त्री, थाम्पसन एयड को॰, सदास १६१६, पू॰ मर।

## धर्म

•

यहाँ की श्रधिकांश जनता हिंदू है। वर्ण-व्यवस्था, पितृपूजन, गोसेवा तथा ब्राह्मण-पूजा—मे सब-कुछ ्वातें हिंदू-धर्म की भित्ति कही जा सकती हैं। प्रत्येक हिंदू जन्मान्तरवाद में विश्वास करता है तथा अपने दैनिक कर्म में किसी देव या देवी की पूजा करता है।

मुगडों के धर्म की विशेषता है—िधगबोंगा की उपासना तथा पितृपूजन । सिंगबोंग। पुरं देव हैं। वे श्रदृश्य सर्व शिक्तमान् देव हैं, जिन्होंने सभी बोंगों को पैदा किया। वे निर्विकार एवं सर्व कल्याग्रकारी हैं। वे सब की स्थिति श्रीर संहार करनेवाले हैं। सिंगबोंगा की पूजा-विधि कोई विशेष नहीं है; किन्तु उन्हें प्रतिदिन प्रात: नमस्कार करना चाहिए श्रीर श्रापत्काल में सिंगबोंगा को स्वेत बकरा या कुनकुट का चिलदान देना चाहिए।

यशि बौदों और जैनों का प्रादुर्भाव इसी बिहार प्रदेश में हुआ, तथापि उनका यहाँ से मूलोच्छेर हो गया है। बौदों की कुछ प्रथा निम्न जातियों में पाई जाती हैं। बौद और जैन मंदिरों के भग्नावशेष तीर्थ स्थानों में पाये जाते हैं, जहाँ आधुनिक समुद्धारक उनकी रखा का यत्न वर रहे हैं। बिहार में यत्र-तत्र कुछ मुसत्रमान और ईसाई भी पाये जाते हैं।

<sup>1.</sup> तुबना करें—बींग = अग ( = अर्ग = सूर्य )।

# द्वितीय अध्याय

## स्रोत

प्राच् मीर्यकालिक इतिहास के लिए इमारे पास शिशुनाग वंश के तीन लघुमूर्ति लेखों के सिवा और कोई अभिनेख नहीं है। पौराणिक सिकों के सिवा और कोई अभिनेख नहीं है। पौराणिक सिकों के सिवा और कोई विकता भी उपलब्ध नहीं है, जिसे इम निश्चयपूर्वक प्राङ्मीर्यकाल का कह सकें। अत: इमारे प्रमाण प्रमुखतः साहित्य क और भारतीय हैं। कोई भी विदेशी लेखक हमारा सहायक नहीं होता। मौर्यकाल के कुछ ही पूर्व हमें बाह्य (यूनानी) प्रमाण कुछ अंश तक प्राप्त होते हैं। अतः इस काल संबंधी स्रोतों को इम पाँच भागों में विभाजित कर सकते हैं—वैदिक साहित्य, काव्य-पुराण, बौद्ध-साहित्य, जैन-प्रन्थ तथा आदिवंश-परम्परा।

## वैदिक साहित्य

प्राजिंदर के अनुसार वैदिक साहित्य में ऐतिहासिक बुद्धि का प्रायः अभाव है और इसपर विश्वास नहीं किया जा सकता। किन्दु, वैदिक साहित्य के प्रमाण श्रति विश्वस्त श्रीर श्रद्धे य हैं। इनमें संहिता, ब्राह्मण, श्रारण्यक तथा उपनिषत् सन्निहित हैं। वैदिक साहित्य श्रिथिकांशतः प्राग्-बौद्ध भी है।

## काव्य-पुराएा

इन कान्य-पुराणों का कोई निश्चित समय नहीं बतलाया जा सकता। यूनानी लेखक इनके लेखकों के समय का निर्णय करने में हमारे सहायक नहीं होते; क्योंकि उन्हें भारत का अन्तर्ज्ञान नहीं था। उन्होंने प्रायः यहाँ के धर्म, परिस्थिति, जलवायु श्रौर रीतियों का ही श्रध्ययन श्रौर वर्णन की किया है।

जिस समय सिकन्दर भारतवर्ष में आया, उस समय युनानी लेखकों के आनुसार सतीदहन प्रचित्तत प्रथा थी। किन्दु रामायण में सती-दाह का कहीं भी उल्लेख नहीं है। महाकान्य तात्कालिक सभ्यता, रीति और सम्प्रदाय का प्रतीक माना जाता है। रामायण में भक्ति-सम्प्रदाय का भी

१. पाजिटर ऐ'सियंट इ'डियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन्स, मूमिका ।

२. सीतानाथ प्रधान का कानोबाजी बाफ ऐ सियंट इचिटया,

क्षकता (१६२७) मृतिका ११-१२।

प्रीफिथ — अनृदित ( सन् १८७० ) खबदन, वाहसीकि रामायख, भृतिका ।

उन्तेत नहीं, जैता कालान्तर के महाभारत में पाया जाता है। सिंहल द्वीप को 'तात्रोवेन पले सिमुन्दर या सालिने' नहीं कहा गया है जो नाम पिक्रम संवत के कुछ शती पूर्व पाये जाते हैं। इस द्वीप का नाम सिंहत भी नहीं पाया जाता, जिसे विजय सिंह ने किल संवत २५५६ में अधिकृत किया और अपने नाम से इसे सिंहल द्वीप घोषित किया। रामायण में सर्वत्र अपि प्राचीन नाम लंका पाया जाता है।

प्राचीन काल में भारतीय ययन शब्द का प्रयोग भारत के पश्चिम बसनेवाली जातियों के लिए करते थे। संभवतः सिकन्दर के बाद ही यवन शब्द विशेषतः युनानी के लिए प्रथुक्त होने लगा। रामायण में तथागत का उल्लेख होने से कुछ लोग हसे कालान्तर का बतला सकते हैं; किन्तु उपर्कृ का रलोक पश्चिमोत्तर और वंग संस्करणों में नहीं पाया जाता। अतः इसके रचना काल में बंग नहीं लग सकता। राजतरंगिणी के दामोदर द्वितीय को कुछ ब्राह्मणों ने शाप दिया। रामायण के श्रवण से इस शाप का निराकरण होना बतलाया गया है। दामोदर ने किल संवत् १६६ से क० सं० १६५३ तक राज्य किया। क० सं० ३३५२ कंग-सँग-हुई ने मूल भारतीय छोत से अनाम राजा का जानक चीनी में रूपान्तरित करवाया।

दश विषया सत्ता (दशरत = दशरथ) का निदान भी चीन में क० सं० ३५७३ में के कय ने रूपांतरित किया। इस जातक में वर्णन है कि किस प्रकार वानरराज ने स्त्री खोजने में राजा की सहायता की। निदान में रामायण की संचित्र कथा भी है; किन्तु वनवास का काल १४ वर्ष के बदले १२ वर्ष मिलता है। महाकाव्य की शैती उत्तम है, जिसके कारण इसे आदि काव्य कहा गया है। अतः हम आंतरिक प्रमाणों के आधार पर कह सकते हैं कि यह महाकाव्य अति प्राचीन है। सभी प्रकार से विचार करने पर ज्ञात होता है कि इस रामायण का मूल क० सं० ३३५२ से बाद का नहीं हो सकता।

#### महाभारत

आधुनिक महाभारत के विषय में दापिकंग्र का' विवार है कि जब इसकी रचना हुई, तब तक बौदों का प्रभुत्व स्थापित हो चुका था आंर बौद्ध-धर्म पतन की आरे जा रहा था;

१. मिकिडज एष्ट ६२, संभवतः प्रजेससुन्दर पाजी सीमांत का यूनानी रूप है। दाजमी के पूर्व ही यह शब्द लुप्तशाय हो जुका था। इस द्वीप का नाम बहुत बद्ज जुका है। यूनानी इसे सर्व प्रथम श्रंटिक थोनस (प्रीनी ६।२१) व इते थे। सिकन्दर के समय इसे प्रजेससुन्दन कहते थे। टाजमी इसे ताप्रोवेन कहता है। बाद में इसे सेरेनडियस, सिरजेडिव, सेरेनडीव, जैबेन, श्रीर सैबेन (सिजोन) कहते थे।

<sup>--</sup> जर्नेस बिहार्॰ ड॰ रिसर्च सोसायटी, १८।२६२।

२. रामायया २-१०६-- १४!

३. राजतरंगियी १-५४। जनंब भाफ इंडियन हिस्ट्री, भाग १८ ए० ४१।

चीनी में रामायण, रघुचीर व यममत संपादित, खाहौर, १६६८।

<sup>⊀.</sup> दी में ट एपिक्स **भाफ इंडिया**, पू० ३६१।

क्योंकि महाभारत में बोद्ध एड्कों का उपहास किया गया है जिन्होंने देव-मंदिरों को नीचा दिखाना चाहा था। इसके अनेक संस्करण होते गये हैं। पहले यह जय नाम से ख्यात था, श्रीर इसमें पांडवों की विजय का इतिहास था। वैशम्पायन ने कुर-पांडु युद्ध-कथा जनमेजय को तचु-शिला में सुनाई। तब यह भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। जब सूत लोमहर्षण ने इसे नैमिपारण्य की महती सभा में सुनाया, तब यह 'शतसाहस्रीसंहिता' के नाम से विज्ञापित हुआ को उपाधि इसे गुप्तकाल में प्राप्त हो चुकी थी। भारतों का इसमें चरित्र वर्णन और गाथा है, अत: इसे महाभारत के प्रमुख अंश बौद्ध साम्राज्य के पूर्व का माना जा सकता है। किसी भी दशा में इस महाभारत को, यदि इसके खेपकों को निकाल दें, गुप्तकाल के बाद का नहीं मान सकते।

## पुराए

श्राधुनिक लेखकों ने पौराणिक वंशावली को व्यर्थ ही हेय दृष्टि से देखना चाहा है। इनके घोर श्रध्ययन से बहुमल्य ऐतिहासिक परंपरा श्राप्त हो सकती है। पुराण हमें प्राचीन भारतितिहास बतलाने का प्रयास करते हैं। वे ऋग्वेद काल में स्थापित प्राचीनतम राज्यों श्रोर वंशों का वर्णन करते हैं।

पुराणों में यथास्थान राजाओं और ऋषियों के पराक्रम का वर्णन होता है, युद्ध का उल्लेख और वर्णन है और वहुमूल्य समकालिक नाफ का आभास मिलता है। वंशावली में पुराण यह नहीं कहते कि एक वंश से दूसरे वंश का क्या संबंध है। पुराण केवल यही बतलाते हैं कि अमुक के बाद अमुक हुआ। यह निश्चय है कि अनेक स्थानों में एक अनुगामी उसी जाति का था, न कि उस वंश का। व

पौराणिक वंशावनी किसी उर्वर मिनिक का आविकार नहीं हो सकती। कभी-कभी अधिकाराह्द शासकों को गौरव देने के लिए उस वंश को प्राचीनतम दिखलाने के जोश में कुछ किव कल्पना से काम ले सकते हैं; किन्तु इसकी कांचा राजकवियों या चारणों से ही की जा सकती है न कि पौराणिकों से, जो सत्य के सेवक थे और जिन्हें भूतपूर्व राजाओं से या उनके वंश जों से या साधारण जनता से एक कौड़ी भी पाने की आशा न थी। एक राजकवि अगर कोई खेपक जोड़ दे,तो उसे सारे देश के किव या पौराणिक स्वीकार करने को अखत नहीं हो सकते थे। पंडितों का ध्येय पाठों को ठीक-ठीक रखना था और इस प्रकार की वंशावली कोरी कल्यना के आधार पर खड़ी नहीं की जा सकती। पौराणिक साहित्य को अच्चुगण रखने का भार सूतों

१. महाभारत १-६२-२२।

२. महाभारत १८-४-३२---३३।

३. महाभारत १-५%-५२।

थ. स्मिथ का बार्जी हिस्ट्री श्राफ इंडिया ( चतुर्थ संस्करण ) ए० १२।

सीतानाथ प्रधान की प्राचीन भारतीय वंशावली की भूमिका 19 ।

क्या इम प्राग्-भारत-युद्ध-इतिहास का निर्माण कर सकते हैं ! डाक्टर आशुतोष सदाशिव अक्तेकर बिलित, कलकत्ता, इविडयन हिस्ट्री कॉॅंप्रेस का सभापति भाषण पू॰ ४।

पर था और यह कहा जा सकता से कि पुराण श्रन्तुए हैं। श्रनः हम यह कह सकते हैं कि पहले भी प्राचीन राजवंश का पूर्ण श्रध्ययन होता था, विश्तेषण होता श्रोर उसके इतिहास की रन्ना की जाती थी। पुराण होने पर भी ये सदा नृतन हैं।

विभिन्न पुराणों को मिलाना भ्रौर भ्रन्य स्रोतों को ध्यान में रखते हुए उनका संशोधन करना भावश्यक है। श्रन्पज्ञ पाठ लेखक, लिपि परिवर्त्तन श्रौर विशेषण का संज्ञा तथा संज्ञा का विशेषण समक्त लेना पाठश्रष्टता के कारण हैं।

निस्सन्देह आधुनिक पुराणों का रूप श्रति श्रवीचीन है श्रीर २० वीं शती में भी जेपक को के गये हैं; किन्तु हमें पुराणों का तथ्य प्रहण करना चाहिए श्रीर जो कुछ भी उसकां उपयोग हो सकता है, उससे लाभ उठाना चाहिए। सचमुच प्राङ्मीर्थ काल के लिए हमें श्रिधिकांश में पुराणों के ही उपर निर्भर होना पड़ना है श्रीर श्रभी तक लोगों ने उनका गाद श्रध्ययन इसलिए नहीं किया; क्योंकि इसमें श्रम्न श्रीर भूसे को श्रलग करने में रिशेष कठिनाई है। पुराणों की सत्य कथा के सम्बन्ध में न तो हमें श्रांबिश्वासी होना चाहिए श्रीर न उन्हें कोरी कल्पना ही मान लेनी चाहिए। हमें राग-द्वेष-रहित होकर उनका श्रध्ययन करना चाहिए श्रीर तर्क-सम्मत मध्य मार्ग से चलकर उनकी सत्यता पर पहुँचना चाहिए।

स्मिथ<sup>3</sup> के विचार में श्रातीत के इतिहासकार को श्रिषकांश में उस देश की साहित्य निहित परंपरा के ऊपर ही निर्भर होना होगा और साथ ही मानना पड़ेगा कि हमारी अनुमंघान-कला तात्कालिक प्रमाणों द्वारा निर्धारित इतिहास की श्रापंचा घटिया है।

## बौद्ध साहित्य

श्चिषिकांश बौद्ध प्रन्थ यथा—'सुत्त विनय जातक' प्राक् शुक्क काल के माने जाते हैं। कहा जाता है बौद्ध प्रंथ सर्वप्रथम राजा उदयी (क॰ सं॰ २६१७-३३) के राज-काल में लिखे गये। ये हमें विम्बसार के राज्यासीन होने के पूर्व काल का यथेष्ट संवाद देते हैं। प्राचीन कथाश्चों का बौद्ध रूप भी हमें इस साहित्य में मिलता है श्चौर ब्राह्मण प्रंथों के शूच्य प्रकाश या घोर तिमिर में हमें यथेष्ट सामग्री ४ पहुँचाते हैं।

ब्राह्मण, भिक्ख और यति प्रायः समान प्राग्-बुद्ध और प्राग्-महावीर परंपरा के आधार पर लिखते थे। अतः हम इनमें किसी की उपेचा नहीं कर सकते। हमें केवल इनकी व्याख्या नहीं करनी चाहिए। ये ब्राह्मण परंपराओं के संशोधन में हमारी सहायता कर सकते हैं। जातकों में इस प्रकार की बौद्धिक कल्पना नहीं पाई जाती—जैसी पुराणों में, और यही जातकों का विशेष ग्रण है।

<sup>1.</sup> निरूक्त रे-1**म**।

२. तुबना करें-पुरायानां समुदर्शा चेमराजो भविष्यति-भविष्यपुराय ।

३. स्मिथ-अर्जी हिस्ट्री ऑफ इविडया, १६१४, भूमिका ए॰ ४।

इंगचन्द्र रायचौधरी बिखित पाबिटिक्ब हिस्ट्री भाक ऐ'सियंट इविडया पृ॰ ६।

र. इतिहास, पुराया और जातक— सुनीतिकुमार चटर्जी बिखित, बुबनर बौखूम, १६४०, बाहौर, ए० ३४, ३६।

### जैन ग्रन्थ

श्राधिनक जैन ग्रंथ, वंभवतः, विक्रम-संवत के पञ्चम या पष्ट शती में लिखे गये; किन्तु प्राचीन परंपरा के श्राचुसर इनका प्रथम संस्करण चन्दगुप्त मौर्थ और भदवाहु के काल में हो खुका था। भारत का धार्मिक साहित्य पिता या पुत्र तथा गुरू-शिष्य-परंपरा के श्राचुसर चला श्रा रहा है जिससे लिथिकार इसे पाठ-श्रष्ट न कर सर्के। श्रापितु लिखित पाठ के ऊपर श्राध्य-विश्वास पाप माना जाता है। श्राधुनि क जैन ग्रंथों की श्रावीचीनता और मगध से सुदूर नगर वल्लभी में उनकी रचना होने से ये उतने प्रामाणिक नहीं हो सकते, यथिप बौद्ध प्रन्थों के समान इनमें भी प्रचुर इतिहास-सामग्री मगध के विषय में पाई जाती है।

#### वंश-परंपरा

वंशपरंपरा का मूल्य श्रें अंकित करने में हमें पता लगाना चाहिए कि इस परंपरा का एंके इप है या अनेक। प्रथम अवण के बाद कथाओं में कुछ संशोधन हुआ है या नहीं तथा इस वंश के लोग इस सत्य मानते हैं या नहीं। इन परंपराओं के आवकों की क्या योग्यता है ? क्या आवक स्वयं उस भाषा को ठीक-ठोक समक सकते हैं तथा पुनः आवण में कुछ नमक - भिर्च तो नहीं लगाते हैं या राग-द्रेष रहित होकर जैशा सुना था, ठीक वैसा ही सुना रहे हैं ? इन परंपराओं में ये गुण हों तो यथार्थ में उनका मूल्य बहुत है, अन्यथा उनका तिरस्कार करना चाहिए। सत्यतः छोटान गपुर के इतिहास-संकलन में किसी लिखित प्रन्थ के अभाव में इनका मूल्य स्त्रत्य है।

## श्राधुनिक शोध

पार्जि उरने किल्युग वंश का पुराण पाठ तथा प्राचीन भारतीय परंपरा तैयार कर भारतीय इतिहास के लिए स्तुत्य कार्य किया। सीतानाथ प्रधान ने ऋरवेद के दिवोदास से चन्द्रगुप्त मौर्थ तक की प्राचीन भारतीय वंशावली उपस्थित करने का यत्न किया। काशीप्रसाद जायसवाल ने भी प्राङ्मीर्थ काल पर बहुत प्रकाश डाला है।

<sup>1.</sup> हजारीबाग जिल्ला गजेटियर ( १६१७ ) ए० ४३।

## तृतीय अध्याय

# श्रापं तथा व्रात्य

आयों का मूल स्थान विद्वानों के लिए विवाद का विषय है। अभी तक यह ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता कि कब और कहाँ से आर्य भारत में आये। इस लेखक ने भंडार कर श्रोरियंटल रिसर्च इनस्टीच्युट के अनाल्स में यह दिखलान का यत्न किया है कि आर्य भारत में कहीं बाहर से नहीं आये। पंजाब से ही वे सर्वत्र फैंले, यहीं सं बाहर भी गये जिसका प्रधान कारण है अन-वरत वर्द्ध मान जनसंख्या के लिए स्थान की खोज।

पौराणिक परंपरा से पता चलता है कि मनु वैवस्वत के षष्ठ पुत्र करण को प्राची देश<sup>2</sup> मिला और उसने कलिपूर्च १४०० के लगभग अपना राज्य स्थापित किया। करण राज समुद्र तक फैला था। इससे सिद्ध है कि दिल्लिण बिहार की भूमि उत्तर बिहार से प्राचीन है और बिहार का प्रथम राज्य यहीं स्थापित हुआ।

शतपथ ब्राह्म के भ अनुसार मिथिला की भूमि दल-दल से भरी थी (स्नावितरम्)। मिथिला का प्रथम राजा नेमि मनु की तीसरी पीढ़ी में है और विदेह माधव या राजा मिथि नेमि के बाद गदी पर बैठता है। राजा मिथि ने ही विदेह की सर्वप्रथम यज्ञाग्नि से पवित्र किया और वहाँ वैदिक धर्म का प्रचार किया।

जब आर्थ पुन: प्रानी देश में जाने लगे, तब दन्होंने वहाँ बात्यों की बसा हुआ पाया जो संभवत: आर्थों के (काइव ?) प्रथम आगत दल के सदस्य थे। ये वेदिक आर्थों के कुछ शती पूर्व ही प्राची को चले गये थे। ऐतरंय प्राह्मण में वंग, व (म) गध और चेरपादों ने वैदिक यज्ञ किया की अवहेलना की, अतः उन्हें कौआ या वायस कहा गया है। क्या यह बात्यों का द्योतक है ?

१. श्रनारुस भ॰ भ्रो॰ रि॰ इ॰, पूना, भाग २०, पृ० ४६--६८ (

२. रामायस १--७१ ।

३. देखें - वेशाजी वंश ।

४. ये का रूप सम्भवतः वस्सीटस्स हैं, जिन्होंने क० सं॰ १०२६ के स्वाभता वावेद (वैदिक्कोन) पर फक्रमण किया तथा क० सं० १२४४ में गण्डास की कथ्यचता में वावेद को क्रिकित कर सिया। यहाँ क्रार्यं वंश की स्थापना हुई क्रीर जिसने ६ पीड़ी सक राज्य किया। कैंक्निज पेंसियंट हिस्ट्री देखें—भाग १, ए० ११२, १४६।

शतपथ जाइ्या, १⋅४-१-१०।

६. ये० आ० २-१-१)

#### वात्य

श्चानेद के अनेक मंत्रों में वात्य शब्द पाया जाता है; किन्तु अधर्वनेद में वात्य शब्द सेना के लिए प्रयुक्त है। यजुर्नेदसंहिता में नरमेध की बिल सूची में वात्य भी सिन्नहित हैं! अधर्वेद के में तो भात्य को अमणशील पुरायात्मा यति का आदर्श माना गया है।

चुलिकोपनिषद् ब्रात्य को ब्रह्म का एक श्रवतार गिनती है। पञ्चविंश ब्राह्मण में ब्राप्त को ब्राह्मणोचित संस्कार-रहित बतलाया गया है। अन्यत्र यह शब्द श्रमंहरूत व्यक्ति के पुत्र के लिए तथा उस व्यक्ति के लिए व्यवहृत हुआ है, जिसका यथीचित समय पर यज्ञोपवीत संस्कार न हुआ हो। महाभारत में ब्राप्तों को महापातिक यों में गिना गया है। यथा—श्राग लगानेवाले, विष देनेवाले, कोड़ी, श्रूणहत्यारे, व्यभिचारी तथा पियम्कड़। ब्राप्त शब्द की व्युत्पत्ति हम वत (पवित्र प्रतिज्ञा के लिए संस्कृत) या ब्रात (ध्रमक्कड़) से कर सकते हैं, क्योंकि ये खानाबदोश की तरह गिरोहों में घूमा करते थे।

#### वात्य और यज

मालूम होता है कि बास्य यज्ञ नहीं करते थे। ये केवल राजाओं के आनन्दोत्सवों मं मन्दरहते थे। तथा वे सभा या समिति के सदस्यों के रूप में या सैनिकों के रूप में या पियक्कड़ों के समुदाय ° में खुब भाग लेते थे।

ताराड्य ब्राह्मण कहता है कि जब देव स्वर्ग चले गये तब कुछ देवता प्रथ्वी पर ही ब्रास्य के रूप में विचरने लगे। अपने साथियों का साथ देने के लिए ये उस स्थान पर पहुँचे कहाँ से अन्य देवता स्वर्ग की सीढ़ी पर चढ़े थे। किन्तु यथे।चित मंत्र न जानने के कारण वे असमंजस में पड़ गये। देवताओं ने अपने भाग्यहीन बंधुओं पर दया की और मस्तों को कहा कि इन्हें सन्छन्द उचित मंत्र बतला दें। इसपर इन अभागों ने मस्तों से समुचित मंत्र षोडश अनुष्दुप् छन्द के साथ प्राप्त किया और तब वे स्दर्ग पहुँचे। यहाँ मन्त्र इस प्रकार बाँडे गये हैं। हीन (नीच) और गरगिर (विषपान करनेवाले) के लिए चार;

a. 🕦 वे० १-१६६-८; ९-१४-२ ।

२. प्र० वे० २-६-२।

भराठी में बात्य शब्द का अर्थ होता है— दुष्ट, करावालू, शरारती।
 देवद्त्त राम कृष्ण अंडारकर ना सम असपेक्ट आफ इश्विडयन कलचर, मदास,
 १६४०, ए० ४६ देखें।

४. बाजसनेय संहिता ३०-८; तैतिरीय ब्राह्मण ३-४-४-१।

र अथः वे० १२ वाँ कांड।

६. तुस्रना करें 'बात्य वा इद मत्र मासीत्'। पैप्पसाद शासा अथवेंवेद १४-१ ।

७. बीघायन श्रीत सूत्र १-८-१६; मनु १०२०।

<sup>≖.</sup> सनु १०-**३३**∫।

**६. स॰ भारत ५ ३**४-४**६**।

१०. अथवंवेद १४ — ६।

निन्दित के लिए छः ; कनिष्ठ ( सबसे छोटे जो बचपन से ही दूसरों के साथ रहने के कारण भ्रष्ट हो बये थे ) के लिए दो तथा ज्येष्ठ के लिए चार मन्त्र है।

गृहस्थ मात्य को यक्ष करने के लिए एक उच्छीष (पगड़ी), एक प्रतीद (चाबुक), एक ज्याहोड़ (गुलेल या धनुष), एक रथ या चाँदी का सिक्का या जेवर तथा ३३ गौ एकत्र करनी चाहिए। इसके अनुयायी को भी ठीक इसी प्रकार यज्ञ के लिए सामग्री एकत्र करनी चाहिए तथा अनुष्ठान करना चाहिए।

जो बात्य यज्ञ करना चाहं उन्हें अपने वंश में सबसे विद्वान् या पूतारमा की अपना गृहपति जुनना चाहिए तथा गृहपति जब यज्ञ नित का भाग खा ले तब दुसरे भी इसका भन्नण करें। इस यज्ञ को भी करने के लिए कम-से-कम ३३ बात्यों का होना आवश्यक है। इस प्रकार को बात्य अपना सर्वस्व (धन इत्यादि) अन्य भाइयों को दे दे, वे आर्य बन जाते थे। इन यज्ञों को करने के बाद बात्यों को दिजों के सभी अधिकार और सुविधाएँ प्राप्त हो सकत वी तथा ये वेद पढ़ सकते थे, यज्ञ भी कर सकते थे तथा जो ब्राह्मण इन्हें वेद पढ़ाते थे, उन्हें थे दिखणा दे सकते थे। ब्राह्मण उनके लिए यज्ञ पूजा-पाठ कर सकते थे, उनसे दान ले सकते थे तथा विना प्रायश्चित्र किये उनके साथ भोजन भी कर सकते थे। एकसठ दिन तक होनेवाले स्त्र को सबसे पहले देवबात्य ने किया और इस इसका स्थर्पत (पुरोहित) बना। यह एक समुदाय संस्कार था और उस वंश परिवार या सारी जाति का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक स्थरित की नितान्त आवश्यकता थी।

## क्या ये अनार्य थे ?

इसका ठीक पता नहीं बालता कि श्रानार्य को श्रार्य बनने के लिए तथा उन्हें श्रापने श्रार्यक्ष में मिलाने के लिए वेंदिक श्रार्थों ने क्या योग्यता निर्धारित की थी। किसी प्रकार से भी यह रिस्ते का शरीरमान न था। भाषा भी इसका श्राधार नहीं कही जा सकती; क्योंकि ये ब्रास्य श्रास्कृत होने पर भी संस्कृतों की भाषा बोलते थे।

किन्तु आर्थ शब्द व से हम इज्याध्ययन दान का तात्पर्य जोड़ सकते हैं। केवल ब्राह्मणों को ही यह के पौरोहित्य, बेदाध्ययन तथा दान लेने का अधिकार है। ब्रह्मचर्यावस्था में वेद-

१. तायस्य माश्य १७।

२. खाड्यायन श्रीत सूत्र ८-६।

**२. तायस्य जाश्या** १७ ।

४. बाट्यायन श्रीत सूत्र म-६-१६---१०।

र. प्रविश शास्या२४-१८ |

६. वेद में आर्थ राज्य का प्रयोग निम्निविसित अर्थ में हुंचा है—अंह, कृषक, स्वामी, संस्कृत, आतिथि इत्यादि । वैदिक साहित्य में आर्थ का अर्थ जाति या राष्ट्र से नहीं है । अतः यह यूरोपीय शब्द आर्थन ( Aryan ) का पर्याय नहीं कहा जा सकता । स्वामी शंकराजम्य का ऋग्वेदिक कृष्यर आफ प्रेहिस्टरिक आर्थन्स, रामकृष्य वेदान्त मठ, ए० १-१ ।

अध्ययन, गाईरथ्य में दान तथा वाणास्थ में यज्ञ का विधान है। ये तीनों कर्म केवल द्विजातियों के लिए ही विहित है। अतः आर्थ शब्द का वर्णाश्रम धर्म से गाड़ा सम्बन्ध दिखाई देता है।

सायगाचार्य मात्य शब्द का अर्थ 'पतित' करते हैं और उनके अनुसार वात्यस्तोम का अर्थ होता है—पतितों का उद्धार करने के लिए मंत्र। मातृम होता है कि ययपि ये वात्य मूल आर्थों की प्रथम शाखा से निकलते थे, तथापि अपने पूर्व आर्थ बंधुओं से दूर रहने के कारण ये अनार्थ प्रायः हो गये थे— वे हज्या, अध्ययन तथा दान की प्रक्रिया भूल गये थे। इन्होंने अपनी एक नवीन संस्कृति स्थापित कर ली थी। अतः भागवत' इन्हें अनार्थ समम्प्रते हैं। आर्थों से केवल दूर रहने के कारण इन्हें शुद्ध शब्दों के ठीक उच्चारण में कठिनाई होती थी। यह सस्य है कि इनका वेष आर्थों से भिन्न था। किन्तु एकवात्य अन्य आर्थ देशों की तरह सुरा-पान करता था तथा भव, शर्व, पशुपति, उप, रुद्द, महादेव और ईशान ये सारे इस एकवात्य के विभिन्न स्वरूप थे जिन्हें वात्य महान् आदर की दृष्टि से देखते थे। पौराणिक साहित्य में उल्लेख मिलता है कि वैदिक देवमंडल में रुद्द को सरलता तथा शांति से स्थान न मिला। दच्च प्रजापित की ज्येष्ठ कन्या से महादेव का विवाह यह निर्मिवाद सिद्ध करता है कि किसी प्रकार रुद्द को वैदिकपरंपरा में मिलाया आया। यह में न तो रुद्द को और न उनकी भार्या की ही निर्मत्रण दिया जाता है।

मात्यों का सभी धन ब्रह्मकन्धु या मगध के ब्राह्मणों को केवल इसीलिए देने का विधान किया गया कि ब्राह्म चिरकाल से मगध में रहते थे। आजकल भी इम पाते हैं पंजाब के खत्री चाहें जहाँ भी रहें, सारस्वत ब्राह्मणों की पूजा करते हैं और असारस्वत ब्राह्मणों को एक कौड़ी भी दानस्वहप नहीं देते।

## वात्य श्रेणी

किन्तु वैदिक आर्थ चाहे जिस प्रकार हों, श्रपनी संख्या बढ़ाने पर तुते हुए थे। जिनके आचार-विचार इनसे एकदम भिन्न थे, ये उन्हें भी अपने में मिला लेते थे। इन्होंने मार्त्यों को शुद्ध करने के लिए स्तोमों का श्राविष्कार किया। इन्होंने मार्त्यों को चार श्रे णियों में बाँटा।

(क) हीन<sup>3</sup> या नीच जो न तो वेद पढ़ते थे, न कृषि करते थे और न वाणिज्य करते थे। जो खानाबदोस का जीवन विताते थे। ये जन्म से तथा वंश-परम्परा से वैदिक आर्थी से अलग रहते थे।

(ख) गरिगर या विषपान करनेवाले जो बालपन से ही प्रायः विजातियों के संग रहने से वर्षांच्युत हो गये थे। ये ज्ञाह्मणों के भच्चण योग्य वस्तु को स्वयं खा जाते थे भीर अपराब्द न कहे जाने पर भी निन्दा करते थे कि लोग हमें गाली देते हैं। ये अदंज्य को भी सोटे से मारते थे भी और संस्कार-विहीन होने पर भी संस्कृतों की भाषा बोलते थे।

अर्नेख बब्बे मांच रायख प्शियाटिक सोसाबटी, भाग १६ प्र॰ १४६-६४।

२. जथवंवेद १४।

३. पंचविंश बाह्यस १७,१-२।

४, वहीं १७,१,६ ।

र. तुवाना करें — तसवाना तोर कि मोर। यह भोजपुर की एक कहावत है। वे वकात भी दूसरों का भन हदर खेते थे।

- (ग) निन्दित वा मनुष्य हत्या के दोषी जो अपने पापों के कारण जाति-च्युत हो गरे ये तथा जो कूर थे।
- (घ) समनीच मेत्र व न्वैदिक इन्डेक्स के लेखकों के मत में समनीच मेत्र वे बात्य थे, जं नपुंसक होने के कारण चांडातों के साथ जाकर रहते थे; किन्तु यह व्याख्या युक्ति-युक्त नहं जँबती। ऐसा प्रतीत होता है कि आयों ने इन बात्यों को भी आर्य धर्म में मिलाने के लिए स्तोम निर्माण किया जो स्त्री-प्रसंग से वंचित हो चुके थे तथा जो बहुत वृद्ध हो चुके थे जिसं बात्यों का सारा परिवार बाल-वृद्ध रुग्ण सभी वैदिक धर्म में मिल जायें।

### व्रात्यस्तोम का तात्पर्य

थयि पंचित्रश ब्राह्मण में स्पष्ट कहा गया है कि स्तोम का तात्पर्य है समृद्धि की प्रािर किन्तु लाड्यायन श्रोतसूत्र कहता है कि इस संस्कार से ब्रास्य द्विज हो जाते थे। जब यस्तोम पंचित्रश ब्राह्मण में लिखा गया, संभव है, उप समय यह संस्कार साधारणतः लुप्तप्राय नहं हो चुका था, श्रम्यथा इसमें देवलोक में जाने की कहानी नहीं मदो जाती। किस प्रकार देवों इस संस्कार का श्राविष्कार श्रोर स्वागत किया, इसकी कल्यना लुप्तग्रय तथा शंकास्पद संस्कारों वं पुनर्जावन देने के लिए की गई। जब सूत्रकारों ने इसपर कलम चलाना श्रारंभ किया तब यह स्तोम मत्राय हो चुका था। क्योंकि—लाट्यायन श्रीर श्रम्य सूत्रकारों की समम में नहीं श्राता विसचमुच ब्रास्थयन का क्या श्र्य है ?

जब सूत्रकारों ने बात्यस्तोम के विषय में लिखना प्रारंभ किया, प्रतीत सोता है कि ता प्रथम दो स्तोम अव्यवहृत हो चुके थे। अतः उन्हें विभिन्न स्तोमों का अंतर ठीक से समक ं नहीं आता। वे गड़बड़काला कर डालते हैं। कात्यायन स्तोम का तात्पर्य ठीक से बतलाता है वह कहता है कि प्रथम स्तोम बात्यगण के विशेष कर हैं और चारों दशाओं में एक गृहपति क होना आवश्यक है। सभी स्तोमों का साधारण प्रभाव यह होता है कि इन संस्कारों के बाद ं बत्य नहीं रह जाते और आर्य संघ में मिलने के योग्य हो जाते हैं। बात्य स्तोम से सारे बात्य समुदाय का आर्यों में परिवर्त्त न कर जिया जाना था न कि किसी व्यक्ति विशेष अनार्य का। दूसरे को अपने धर्म में प्रविष्ठ कराना तथा आर्य बना लेना राजनीतिक चाल थी और इसकी घो आवश्यकता थी। धार्मिक और सामाजिक मतमेद बेकार थे। ये आर्यों के लिए अपनी सभ्यत के प्रसार में स्कावट नहीं डाल सकते थे।

#### व्रात्य सभ्यता

वात्यों के नेता या गृहपति के सिर पर एक उच्छीष रहता था, जिससे धूप् न लगे वह एक सोंटा या चाबुक (प्रतीद ) लेकर चलता था तथा विना वाण का एक उयाहोड़ रखत था जिसे हिंदी में गुलेल कहते हैं। मगध में बच्चे अब भी इसका प्रयोग करते हैं। गुलेल वे

१. पंचविश बाह्यसम् १७-२-२

<sup>₹. ,, ,, 16-8-1</sup> 

३. बाट्यायन श्री ० सु० म-६-२६

४. ,, ,, ,, ५, ५,

कात्यायन स्रोत सूत्र २२-१-४—-१८

६. पम्चविंश त्राक्षया १७-१-१५

लिए वे मिटी की गोती बनाकर छुला लेते हैं श्रीर उसे बड़ी तेजी से चलाते हैं। ये गोलियों वाण का काम देती हैं। बौधायन के श्रजुतार बात्य को एक धनुत्र श्रीर चर्म-निषंग में तीन वाण दिये जाते थे। बात्य के पास एक साधारण गाड़ी होती थी, जिसे विषय कहते थे। यह गाड़ी बाँस की बनी होती थी। घोड़े या खच्चर इसे खींचते थे। उनके पास एक दुपट्टा भी रहता था जिसपर काली-काली धारियों वाली पाढ़ होती थी। उनके साथ में दो छाग का चर्म होता था— एक काला तथा एक खेता। इनके श्रेष्ठ था नेता लोग पगड़ी बाँसते थे तथा चाँदी के गहने पहनते थे। निम्न श्रेणी के लोग भेड़ का चमड़ा पहन कर निर्वाह करते थे। ये चमड़े बीच की लम्बाई में सिले रहते थे। कपड़ों के धागे लाल रंग में रंगे जाते थे। बात्यलोग चमड़े के जूते भी पहनते थे। गृहपति के जूते रंग-विरंगे या काले रंग के श्रीर नोकदार होते थे। समश्रवस् का पुत्र कुशीरक एक बार इनका गृहपति बना था। खर्गल के पुत्र लुशाकि पे ने इन्हें शाप दिया श्रीर वे पतित हो गये।

वात्यों की तीन श्रेणियाँ होती थीं—शिच्चित, उच्चवंश में उत्पन्न तथा धनी, क्योंकि लाट्यायन कि कहता है कि जो शिचा, जन्म या धन में श्रेष्ठ हो, उसे तैंतीसों वात्य अपना गृहपति स्वीकार करें। तैंतीस वात्यों में से प्रत्येक के लिए हवन के अलग-अलग अग्निकुंड होने चाहिए। शासक वात्य राजन्यों का बौद्धिक स्तर बहुत केंचा था। किन्तु, शेष जनता अंधविश्वास और अज्ञान में पगी थी. यद्यपि दरिद्र न थी।

जब कभी बात्य को ब्रह्म बिद् या एक बात्य भी कह कर स्तुति करते हैं, तब हम पाते हैं कि प्रशंसा करता हुआ मागध और छैजल्लाली पुँखली (वेश्या) सर्वदा उसके पीले चलती है। वेश्या आयों की सभ्यता का श्रंग नहीं हो सकती; क्योंकि आर्य सर्वदा उच्च भाव से रहते थे तथा विषय-वासनाओं से वे दूर थे। महाभारत में भी मगध वेश्याओं का प्रदेश कहा गया है। अंग का सुत राजा कर्ण श्यामा मागधी वेश्याओं को, जो चृत्य, संगीत, वास में निपुण थीं; अपने प्रति की गई सेवाओं के लिए भेंट देता है। अतः अथर्वदेश और महाभारत के आधार पर हम कह सकते हैं कि पुँश्वली वैदिक आर्य सभ्यता का श्रंग न थी। पुँश्वली नारियों की प्रथा बात्यों की सभ्यता में जन्मी थी। अतः हम कह सकते हैं कि बात्यों की सभ्यता अत्यन्त उच्च कोटि की थी।

१. बोधायन श्रीत सूत्र १८-२४।

२. ताचका माह्यसा ।

३. प्रविदेश माह्यम् १८-१-१४।

श्र. वृचाकि ( ऋग्वेद १०-८६-१; १.१८ ) इन्द्र का पुत्र है । संभव है लुचाकि पि
सौर वृचाकि ( एक ही हो जिसने द्रास्पों को यज्ञहीन होने के कारण
शाप दिया ।

२. पञ्चविंश जाह्यस्य १०-४-३।

१, बाट्यायन भौत सूत्र ८.६।

७. सहाभारत कर्या पर्व २८.१८।

# व्रात्य धर्म

धार्मिक विश्वास के संबंध में बारयों को स्वच्छुन्द विचारक कह सकते हैं; किन्तु बारय अने क प्रकार के भूत, डाइन, जादगर श्रीर राचिसों में विश्वास करते थे। सूत श्रीर मागध इनका पौरोहित्य करते थे। जिस देश में सूत रहते थे, उस देश में सूत श्रीर जिस देश में मागध रहते थे, वहाँ मागध पुरोहित होते थे। इन पुरोहितों का काम केवल निश्चित मंत्र श्रीर जाद-टोने के शब्दों का उच्चारण करना होता था। माइ-फूँक करना तथा सत्य श्रीर किएत पार्थों को दूर करने के लिए प्रायश्चित किया करवाना, ये भी उनके काम थे। राजा श्रीर सरदार श्राध्यात्मिक विषयों एवं स्रष्टि की उत्पत्ति श्रादि पर विचार करने के लिए विवाद सभाएँ करवाते थे तथा इन विचारों को गृढ कहकर जन साधारण को उनके सम्पर्क में श्राने नहीं देते थे।

वात्य या वातीन गए ित्र थे श्रीर पतंजिल के श्रनुसार वे श्रनेक श्रेणियों में विभक्त थे। ये घोर परिश्रमी थे श्रीर श्रन्सर खानाबरोश का जीवन बिताते थे। राजन्यों के उच्च दार्शनिक सिद्धान्तों का रहस्यमय रहना स्वामाविक था; क्योंकि सारी शेष जनता कूपमंड्क होने के कारए इस उच्चज्ञान का लाभ उठाने में श्रसमर्थ थी। नरेन्द्रनाथ घोष का मत है कि मगध देश में मलेरिया श्रीर मृत्यु का जहाँ विशेष प्रकीप था, वहाँ केवल बात्य देवता ही मान्य थे। ये यथा समय एष्टिकर्त्ता, प्रतिपालक श्रीर संहारक होते थे या प्रजापति, विष्णु एवं रह-ईशान-महादेव के नाम से श्रमिहिन किये जाते थे।

वायु पुराग (६२,१३८-६) में पृथु वैरय की कथा है कि सुत और मागधों की उरपत्ति प्रथम अभिषिक्त सम्राट के उपलक्य में प्रजापति के यज्ञ से हुई। प्रथ द्वारा संस्थापित राजवंशों की ऐतिहासिक परंपरा को ठीक रखना और उनकी स्तति करना ही इनका कार्य-भार था। ये देव, ऋषि और महारमाओं का इतिहास भी वर्षान करते थे। ( वाय १-६१ )। अतः सत उसी प्रकार प्रशर्यो के संरचक कहे जा सकते हैं जिस प्रकार बाह्मण वेहों के। सत अनेक कार्य करते थे । यथा--सिपाडी, रथचालक शरीर-चिकित्सक इत्यादि ( वायु ६२-१४० ) । सत प्राप्तकों के समान का एक राजपुरुष था जो एकाइसूत्र में (पन्चविश मा० १६-१-४ ) बाठ वीरों की तरह राजा की रचा करता था तथा राजसय में ११ रितियों में से एक था (शतपथ मा० ४-६ १४: अथर्ववेद ६-५-७)। स्त को राजकत कहा गया है। तैत्तिरीय संहिता में स्त को बहन्त्य कहा गया है ( ४-४-२ )। इससे सिद्ध होता है कि सुत ब्राह्मण होते थे। कृष्ण के आई बबादेव को खोसडर्पण की हत्या करने पर ब्रह्महत्या का प्रायश्चित्त करना प्रदा था। जब वह ऋषियों को पुरास सुना रहा था तब बखराम के जाने पर सभी ऋषि डठ खड़े हुए; किन्तु लोमहर्षेण ने व्यासगरी न छोड़ी। इसपर कृद्ध होकर बद्धराम ने वहीं उसका श्रंत कर दिया । सूत महामित श्रीर मागध प्राज्ञ होता था। राजाची के बीच यूरोन के समान सूत संवाद न ढोता था। यह काम इत का था . सत का नहीं ।

२. महाभाष्य ४-२-२१।

रे· इयडो आर्यन खिटरेचर एयड कल्चर, कखकत्ता, १६३४ ए० ६४ ।

४. अथवंदेद १४.६.६।

श्रीपनिषदिक विवादों के अनुसार त्रितय के सदस्यों का व्यक्तित्व नष्ट हो गया श्रीर षेदान्त के श्रात्म ब्रझ में वे लीन हो गये। वे प्रजापति को ब्रह्मा के नाम से पुकारने लगे। पुराणों में भी उन्हें ब्रह्मा, विष्णु श्रीर महादेव के नाम से पुकारा गया है श्रीर श्राजकल भी हिंदुश्रों के यहाँ प्रचलित है। ब्रात्यों के शिर पर ललाम या त्रिपुराड शोभता था।

## व्रात्य काएड का विश्लेषण

इस काएड को हम दो प्रमुख भागों में बाँड सकते हैं—एक से सात तक श्रीर श्राठ से अठारह सुक्त तक। प्रथम भाग कमबद्ध श्रीर पूर्ण है तथा मात्य का वर्णन श्रादि देव की तरह श्रानेक उत्पादक श्रांगों सहित करता है। दसरा भाग मात्य परम्परा का संकलन मात्र है। संख्या श्राठ श्रीर नौ के छन्दों में राजाश्रों की उत्पत्ति का वर्णन है। १० से १३ तक के मंत्र बात्य का प्रथ्वीश्रमण वर्णन करते हैं। १४-१७ में मात्य के स्वासोच्छ्वास का तथा जगत् प्रतिपालक का वर्णन है तथा १ = वाँ पर्याय मात्यों को विश्व शक्ति के रूप में उपस्थित करता है।

त्रात्य रचना की शैती ठीक वही थी जो अथर्ववेद के व्रात्य कांड में पाई जाती है। ये मंत्र वैदिक छन्दों से मेल नहीं खाते; किन्तु इनमें स्पष्टतः छन्द परम्परा की गति पाई जा सकती है तथा इनमें शब्दों का विन्यास अनुपात से है।

प्रथम सूक्त सभी वस्तुओं की उत्पत्ति का वर्णन करता है। उसमें ब्रात्य की आदि देव कहा गया है। पृथ्वी की पूनात्मा को ही ब्रात्य सभी वस्तुओं का आदि एवं मूल कारण समभते थे। प्रथम देवता को ज्येष्ट ब्राह्मण्य कहा गया है। यह भी कहा गया है कि महात्माओं के विचरण तथा कार्यों से ही शिक्त का संचार होता है। अतः सनातन और श्रेष्ठ ब्रात्य को ही सभी वस्तुओं का मूल कारण बताया गया है।

इसके गतिशील होने से ही भूमंडल की समस्त मृतप्राय शिक्तयों जाग उठती हैं।
ब्राह्मणों के तप एवं यज्ञ की तरह ब्राह्मों के भी सुवर्ण देव माने गये हैं श्रीर ये ही पृथ्वी के मूल
कारण हैं। ब्राह्म परम्परा केवल सामदेद और श्रयर्थ से वेद में ही सुरचित है श्रम्यथा ब्राह्मपरम्परा के विभिन्न श्राशों को ब्राह्मण साहित्य से श्रामूल निकालकर फैंक देने का यत्न किया गया
है। श्रम्रजनित सुवर्ण 3 ही संख्य का श्राह्म प्रधान है जो हस्य जगत का कारण
है। प्रथम पर्याय में ब्राह्म सम्बन्धी सभी उल्लेख नपुंसक लिंग में हैं श्रीर इसके बाद दिव्य
शक्तियों की परम्परा का वर्णन है, जिसका श्रन्त एक ब्राह्म में होता है।

दो से सात तक के सुक्कों में विश्ववयाणी मनुष्य के रूप में एक वात्य के अमण और कियाओं का वर्णन है जो संसार में वात्य के अच्छन्न रूप में घूमता है। विश्व का कारण संसार में अमण करनेवाली वायु है। ये सूक एक प्रकार से सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन करते हैं—वर्षा, अन्न तथा भूमि की उवंदता का भी वर्णन करते हैं। चौदहवें सूक्त में दिव्य शक्तियाँ विश्व वात्य की अमण-शक्ति से उत्पन्न होती है।

द्वितीय सूक्त बात्य का परिभ्रमण वर्णन करता है। वह बारों दिशाओं में विचरता है। इसके मार्ग, देव, साम श्रीर श्रनुयायी विभिन्न दिशाओं में विभिन्न हैं। विश्व बात्य एवं

हावर का डेर व्राप्य देखें तथा भारतीय अनुशीबन, हिंदी साहित्य सम्मेखन, प्रयाग, १६६० वै० सं० प० १६—२२ देखें।

२. श्रथवुवेद १०.७-१७।

रे. अथवंदेद १४.१.२ ।

सीसारिक नात्य के साथी और सामग्री सब जगह है जो धर्मकृत्यों के लिए बिचरते हैं। यही पूत प्रविच्या है। छठे सुक्त में सारा जगत विश्व नात्य के संग चूमता है और महत्ता की धारा में मिल जाता है (महिमा सदु:)। वही संसार के चारों छोर विस्नीर्ण महा समुद हो जाता है। नात्य विश्व के कोने-कोने में वायु के समान व्याप्त है। जहाँ कहीं नात्य जाता है, प्रकृति की शिक्षगाँ जाग खबी होती हैं और इसके पीछे चलने लगती हैं। दूसरे सूक्त से प्रकृट है कि नात्यों की विश्व की आध्यात्मिक कल्पना अपनी थी। इसमें विभिन्न जगत, थे और प्रत्येक का वन्द्य देव भी अलग था और ये सभी सनातन नात्य के अधीन थे।

तृतीय सुक्त में विश्व बात्य एक वर्ष तक सीधा खड़ा रहता है। उनकी आयन्दी (बैठने का आयन) महाबत का चिह्न है। बात्य संसार का उद्गाता है और विश्व को अपने साम एवं आप्ने के उच्चारण से व्याप्त करता है। सभी देव एवं प्रजा उसके अनुयायी हैं तथा उसकी मनः कल्पना उसकी दूती होती है। अनादि बात्य से रज उत्पन्न होता है और राजन्य उससे प्रकट होता है। यह राजन्य सगन्ध वैश्यों का एवं अन्नों का स्वामी तथा अन्य का उपभोक्ता है। जाता है। नवम सुक्त में सभा, समिति, सेना, सुर। इत्यादि, जो इन ब्राह्मणों के महा समुदय हैं, तथा प्रिका के सुद्ध इस बात्य के पीछे-पीछे चलते हैं।

दसर्वे और तेरहवें सूक में संसारिक बात्य दिहातों तथा राजन्यों एवं साधारण व्यक्ति के घर अतिथि के रूप में जाता है। यह अमणशाति अतिथि संभवतः वैकानस है जो बाद में यित, योगी और सिद्ध कहलाने लगा। यह बात्य एक बात्य के ना पृथ्वी पर प्रतिनिधि था। यदि बात्य किसी के घर एक रात ठहरता था तो गृहस्थ पृथ्वी के सभी पुर्ग्यों को पा लेता था, दूसरे दिन ठहरता तो अन्तरिन्त के पुर्ग्यों को, तृतीय दिन ठहरता तो स्वर्ग के पुर्ग्यों को, चौथे दिन ठहरता तो प्रतितिप्त पुर्ग को और यदि पाँचवें दिन ठहरता तो अविजित पूत अपनों (घरों) को प्राप्त कर लेता था। कुछ लोग बात्य के नाम उपर भी जीते थे जैसा कि आजकल अनेक साधु, नाम के साधु बनकर, साधुओं को बदनाम करते हैं। किन्तु गृहस्थ को आदेश है कि बात्य बुव विद्वार न हो, किन्तु अपनेको बात्य कहकर पुजवावे उसे बात्य बुव कहते हैं) भी उसके घर अतिथि के रूप में पहुँच जाय तो उसे सत्य बात्य की सेवा का ही पुर्ग्य मिलेगा। बारहवें सुक्त में अतिथि पहले के ठाट और अनुयायियों के साथ नहीं आता। अब वह विद्वार बात्य हो गया है जिसके ज्ञान ने बात्य के कर्म-कांड का स्थान ले लिया है। यह बात्य प्राचीन भारत का अमगशाल योगी या संन्यासी है।

चतुर्दश सूक लघु होने पर भी रहस्यवाद या गूढार्थ का कीप है। संसार की शक्तियाँ तथा विभिन्न दिव्य जीवों के द्वादश गण उठकर वात्य के पीछे-पीछे बारहों दिशाओं में चलते हैं। ये द्वादश गण विभिन्न भच्य तैयार करते हैं तथा संस्कृत सांसारिक वात्य उन्हें उनके साथ बाँटकर खाता है। इस सूक्त को सममने के लिए प्राचीन काल के लोगों के अनुसार अन्न का ग्राण जानना आवश्यक है। वात्य अध्ययन का यह एक मुख्य विषय था। अध्ययन के विषय थे कि अन्न किस प्रकार शरीर में ब्यास हो जाता है और कैसे मनश्रिक्त का पोषण करता है; भच्य

१. श्र० वे० १४.म.१-२।

<sup>₹. ,, ,,</sup> १₹.5.३।

<sup>₹. &</sup>quot; " 14.18.11 I

वस्तुओं में सत्यतः कीन वस्तु भच्याय है और कीन-सी शक्ति इसे पचाती है। यह प्रकृति और चेतन की समस्या का आरम्भ मात्र था। इससे अन्न ग्रीर उसके उपभोक्ता का प्रश्न उठता है तथा प्रधान था पुरुष के अद्भौतवाद का भी। अतः इस चतुर्दश सुक्त को नात्य कांड का गृद् तत्त्व कह सकते हैं। इसका आध्यात्मिक निरूपण महान् है। नःत्य के आध्यात्मिक अस्तित्व और उत्पादक शक्तियों से विश्व का प्रत्येक कोना व्याप्त हो जाता है। विश्व एक नियमित सजीव देह है जिसका स्वामी है—श्रनादि नात्य। विद्वान नात्य इस जगत् में उसका सहकारी है।

श्रनादि वात्य २१ प्रकार से स्वास लेता है, श्रतः ऐसा प्रतीत होता है कि सांसारिक वात्य भी किसी-किसी प्रकार का प्राणायाम करता होगा तथा जिस प्रकार पूर्ण वर्ष भर सीधा खड़ा रहता था। उसी प्रकार वात्य भी कुछ-न-कुछ योग कियाएँ करता होगा। हमें यहीं पर हठयोग का बीज मिलता है। योग की प्रकिया एवं त्रिगुणों े का मूल भी हमें वात्य-पर्परा में ही मिलेगा।

श्रतः यह सिद्ध है कि वास्य कांड एकवात्य का केवल राजनीतिक हथकंडा नहीं है; किन्तु वैदिक श्रार्थों के लाभ के लिए वेदान्तिक सिद्धान्तों का भी प्रचार करता है।

## वैदिक और वात्य धर्म

आरतीय आर्य साहित्य और संस्कृति अनेक साहित्यों और संस्कृतियों के मेलजील से उत्पन्न हुई है। मूलतः इसके कुछ तत्त्व अनार्य, शाच्य एवं बात्य है। उपनिषद और पुराणों पर बात्यों का काफी प्रभाव पड़ा है जिस प्रकार त्रयों के उपर वैदिक आर्यों को गहरी छाप है। दोनों संस्कृतियों का संघटन सर्वप्रथम मगध में ही हुआ। अथवंवेद का अधिकांश संभवतः बात्य देश में ही पुरोहितों के गुटका के रूप में रचा गया, जिसका प्रयोग आर्थ आर्थ धर्म परिणत बात्य यजमानों के लिए करते थे। संभवतः अथवंवेद को वेद की सूची में नहीं गिमने का यही मुख्य कारण मालूम होता है। उपनिषदों का दृढ सिद्धान्त है कि वैदिक स्वर्ग की इच्छा तथा परिपूर्ति औपनिषदिक ब्रह्म-प्राप्ति के मार्ग में बाधक है; क्योंकि सांसारिक सुखों के लेश मात्र मोग से ही अधिक मोग की कामना होती है तथा पूर्ति न होने से ग्लानि होती है। अतः ब्रह्मविद् का उपदेश है कि पूर्णत्याग सच्चे सुख का मार्ग है, न कि वैदिक स्वर्ग के लिए निरन्तर अभिलाषा और हाय-हाय करना।

अनुमान किया जाता है कि श्रोपनिषदिक सिद्धान्तों का प्रसार मात्य राजन्यों के बीच वैदिक आयों से स्वतंत्र रूप में हुआ। ब्राह्मण साहित्य में भी वेदान्त के मूलतत्त्वों का एकाधिकार खित्रयों 2 की दिया गया है। यह चित्रय आर्थवासियों के लिए उपशुक्त न होगा; क्योंकि आर्थ जाति की प्रारंभिक श्रवस्था में ब्राह्मण श्रीर क्तिय विभिन्न जातियों नहीं थीं। यह वचन केवल प्राची के बात्य राजन्यों के लिए ही उपशुक्त हो सकेगा जिनकी एक विभिन्न शाखा थी तथा जो अपने सूत पुरोहितों को भी आदर के स्थान पर दूर रखते थे। सत्यतः जहाँ तक विचार, सिद्धान्त एवं विश्वास का खेत्र है, वहाँ तक आर्थ ही श्रीपनिषदिक तत्त्वों में परिवर्त्तित हो गये तथा इस मये आर्थ धर्म के प्रचार का दंभ भरने लगे। वेद शान पूर्ण ब्राह्मण भी हाथों में सिमधा सेकर इन राजन्यों के पास जाते थे; क्योंकि इन्हीं राजन्यों के पास इन गृह सिद्धान्तों का शानकीय था।

१. घ० वे० १०. म. ४६।

२. बीता ६. २. ।

# चतुर्थ अध्याय

# प्राङ्मौर्यवंश

पाणिनि के गणपाठ में करकों का वर्णन भर्ग, केकय एवं काश्मीरों के साथ आता है। पाणिनि सामान्यतः प्राङ्मीर्य काल का माना जाता है। ऐतरेय ब्राह्मण र में चेरों का वर्णन वंग और मगधों के साथ आता है। पुरक्षों का वर्णन उ आन्ध्र, शबर श्रीर पुलिदों के साथ किया गया है। ये विश्वामित्र के पचास उपेष्ठ पुत्र शुनःशेष के पोष्यपुत्र न मानने के कारण चांडाल कहे गये हैं। इन पुरक्षों का देश आधुनिक बिहार-बंगाल था, ऐसा मत्र कीथ और मैकडोनल का है। संभवतः यह प्रदेश आजकल का छोटानागपुर, कर्क खएड या भारखंड है, जहाँ मुख्डों का आधिपत्य है।

वैशाली शब्द वैदिक साहित्य में नहीं मिलता; किन्तु श्रधवंवेद भ में एक तत्त्वक वैशालेय का उल्लेख है जो विराज का पुत्र श्रौर संभवतः विशाल का वंशज है। पंचविंश ब्राह्मण भ में ये सपैसत्र में पुरोहित का कार्य करते हैं। नाभानेदिष्ट, जो पुराणों में वैशाली के राजवंश में है, ऋग्वेद १०-६२ सुक्क का ऋथि है। यह नाभानिदिष्ट संभवतः श्रवेस्ता भ का नवंजोदिष्ट है।

शतपथ ब्राह्मण ६ में विदेष माथत की कथा पाई जाती है। वैदिक साहित्य ९ में विदेह का राजा जनक ब्रह्म विद्या का संरक्षक माना जाता है। यजुर्वेद १० में विदेह की गायों का कल्लेख है। भाष्यकार इस गौ का विशेषण मानता है और उन्होंने इसका अर्थ किया है दिव्य देह-धारी गौ। स्थान विशेष का नाम स्पष्ट नहीं है।

पाणिनि ४.१.१७८। यह एक झारचर्य का विषय है कि संस्कृत साहित्य का सबसे महान् पण्डित एक पाठान था जिसने झष्टाध्यायी की रचना की।

र, ऐतरेय र.१.१।

३. ऐतरेय बाह्मण ७,६८ सांख्यायन श्रीत सूत्र १५.२९।

४. वैदिक इन्डेक्स भाग १ ए० ५३६।

**२. भ्र**थवंवेद ८.१०.२६।

६. पं० झा० २५.१४.३।

७. वैदिक इंडेक्स १.४४२।

म. शतपथ जा० १.४.१.१० **इ**स्यादि

श्रहदारवयक उपनिषद् १.म.२; ४.२.६; ६.३०। श्रास्य माह्यया १६.६.१.२; ६.२.१; १.१। सेसिरीय माह्यया २.१०६.६।

१०. तेसिरीय संहिता २.१.४.४; काठक संहिता १४.१ ।

श्चर्यन वेद में श्चर्य का नाम केवल एक बार श्चाता है। गोपथ शाहाण में श्चर्य शब्द 'श्चर्य मगधाः' समस्त पद में व्यवहृत है। ऐतरेय श्राह्मण में श्चर्य वैरोचन श्वभिषिक्त राजाश्चों की सूची में है।

मगध का उल्लेख भी सर्वप्रथम अधवविद में ही मिलता है। यह ऋग्वेद के दो स्थलों में आता है तथा नन्दों का उल्लेख पाणिनि के लक्ष्यों में दो स्थानों पर हुआ है।

यद्यपि प्रयोत श्रीर शिशुनागवंश का उल्लेख किसी भी प्राङ्मीर्य साहित्य में नहीं मिलता तो भी पौराणिक, बौद्ध श्रीर जैन स्नोतों के श्राधार पर हम इस काल का इतिहास तैयार करने का यत्न कर सकते हैं। विभिन्न वंशों का इतिहास-वर्णन वैदिक साहित्य का विषय नहीं है। ये उल्लेख प्रायः श्राकिश्मिक ही हैं। इस काल के लिए पुराणितिहास का श्राश्रय लिये दिना निर्वाह नहीं है।

<sup>1.</sup> **बा**थद्वेत ४.२२.१४।

२. गोपथ जा॰ २.६।

३. ऐतरेय बा॰ ८.२२।

४. अथर्ववेद र.२२.१४।

५. ऋग्वेद १.३६.१८; १०.४६.६।

<sup>&</sup>lt;. पाचिति २.४.२१; <.२.१४।

## पंचम ऋध्याय

#### **दर्**ष

कर्ष मनुषेवस्वत का षष्ठ पुत्र श्वा श्रीर उसे प्राची देश का राज्य मिला था। मालूम होता है कि एक समय काशी से पूर्व श्रीर गंगा से दिन्छ । समुद्र तक सारा भूखंड करूप राज्य में सन्निहित था। श्रीक पीढ़ियों के बाद तितिन्तु के नायकरव में परिचम से श्रानवों की एक शाखा श्राई श्रीर लगभग कलिपूर्व १३४२ में श्रपना राज्य बसा कर उन्होंने श्रंग को श्रपनी राजधानी बनाया।

करुष की संतित को कारुष कहते हैं। ये दाचिणात्यों से उत्तरापथ की रचा करते थे तथा ब्राह्मणों एवं ब्राह्मणधर्म के पक्ष समर्थक थे। ये कटर लड़ाके थे। महाभारत युद्धकाल में इनकी अनेक शाखाएँ थीं, जिन्हें आस-पास की अन्य जातियाँ अपना समकच नहीं समस्ती थी।

इनका प्रदेश दुर्गम था और वह विन्ध्य पर्वतमाला पर स्थित था। यह चेती, काशी एवं वत्स से मिला हुआ था। अत: हम कह सकते हैं कि यह पहादी प्रदेश वत्स एवं काशी चेदी और मगध के मध्य था। इसमें बघेत्तखंड और बुन्देत्तखंड का पहादी भाग रहा होगा। इसके पूर्व दिल्लिए में मुंड प्रदेश था तथा पश्चिम में यह केन नदी तक फैला हुआ था।

रामायण से आभास मिलता है कि काक्य पहले आधुनिक शाहाबाद जिले में रहते थे और बहीं से दिख्ण और दिख्ण-पश्चिम के पहां में पर भगा दिये गये; क्योंकि यहाँ महाभारत काल में तथा उसके बाद वे इन्हीं प्रदेशों में पाये जाते हैं। उन दिनों यह घोर वन या जिसमें अनेक जंगली पशु-पद्मी रहते थे। यहाँ के वासी सुखी थे; क्योंकि इस प्रदेश में घन-धान्य का प्राचुर्य था। बक्सर में वामन भगवान का अवतार होने से यह स्थान इतना पूत हो चुका था कि स्वयं देतों के राजा इन्द्र भी जाहाण ( वृत्र ) हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए यहाँ आये थे। रामचंद अपनी मिथिला-यात्रा में बक्सर के पास सिद्धांश्रम में ठहरे थे। यह अनेक वैदिक प्रकृतियों का वास-स्थान था।

वायु ८६.२.३; ब्रग्नायड ३.६१.२.३; ब्रग्न ७.२४.४२ : हरिवंश ११.६४८; सस्य ११.२४; प्रा ४.८.६२६; शिव ७.६०.६१; खित २७२.१७; सार्केयडेय १०३.१; खिंग १.६६.४१; विष्णु ४.१.४; सङ्ख १.१३८८।

२. महाभारत २-४२-१२६।

३. भागवत ३.२.१३।

४. रासायम् १.२४.१३.२४।

४. शाहाबाद जिल्ला राजेटियर ( बक्सर )।

जिस समय अयोध्या में राजा दशरथ राज्य करते थे, उस समय करूप देश में राजा सुम्द की नारी ताटका करूपों की अधिनायिका थी। वह अपने प्रदेश में आश्रमों का विस्तार नहीं होने देना चाहती थी। उसका पुत्र मारीच रावण का मित्र था। कौशिक ऋषि ने राममद की सहायता से उसे अपने राज्य से इटा कर दिचण की और मार भगाया। बार-बार यसन करने पर भी वह अपना राज्य फिर न पा सका; अतः उसने अपने मित्र रावण की शरण ली। ताटका का भी अंत हो गया और एशके वंशजों को विश्वामित्र ने तारकायन गोत्र में मिना लिया।

कुरवंशी वसु के समय करुष चेदी राज्य के श्रन्तर्गत था। किन्तु यह प्रदेश शीघ ही प्राय: क॰ सं० १०६४ में पुन; स्वतंत्र हो गया। कारुष वंश के युद्ध शर्मा<sup>२</sup> ने वसुदेव की पंच वीर<sup>3</sup> माता के नाम से ख्यात कन्याओं में से एक प्रथुकीर्ति का पाणि-पीडन किया। इसका पुत्र दन्तवक करुष देश का महाप्रतापी राजा हुआ। यह दीपदी के स्वयंवर में उपस्थित था।

मगध सम्राट् जरासंध प्राय: क॰ सं॰ १२११ में श्रपने सामयिक राजाश्चों की पराजित करके दन्तवक को भी शिष्य के समान रखता था। किन्तु जरासंध की मृत्यु के बाद ही दन्तवक पुनः स्वाधीन हो गया। जब सहदेव ने दिग्विजय की तब करूषराज को उनका करद बनना पड़ा। महाभारत युद्ध में पागडवों ने सर्वत्र सहायता के लिए निमंत्रण भेजे तब कारू को शृहकेंद्र के नेतृत्व में युधिष्ठिर का साथ दिया। इन्होंने बड़ी वीरता से लड़ाई की; किन्तु ये १४००० वीर नेतृ श्रीर काशी के लोगों के साथ रण में भीष्म के हाथों मारे गये।

बौद्धकालिक श्रवशेषों का [ साधाराम = सहस्राराम के चंदनपीर के पास पियदसी श्राभिलेख छोड़कर ] प्रायेण श्राधुनिक शाहाबाद जिले में श्राभाव होने के कारण मालूम होता है कि जिस समय बौद्धवर्म का तारा जगमगा रहा था, उस समय भी इस प्रदेश में बौद्धों की जड़ जम न सकी। हुवेनसँग (विक्रम शती ६) जब भारत-श्रमण के किए श्राया था तब वह मोहोसोली ( मसाढ़, श्रारा से तीन कीस पश्चिम) गया था श्रीर कहता है कि यहाँ के सभी वासी ब्राह्मण धर्म के श्रव्यायी थे तथा बौद्धों का श्रादर विकरते थे।

आधुनिक शाहाबाद जिले के प्रधान नगर की प्राचीन काल में आराम नगर कहते थे, को नाम एक जैन श्रमिलेख में पाया जाता है। आराम नगर का श्रर्थ होता है मठ-नगरी और यह नाम संभवत: बौदों ने इस नगर को दिया था। होई के श्रनुसार इस नगर का प्राचीन

१. सुविसलचन्द्र सरकार का प्रजुकेशनल बाइडियाज एयड इंस्टीट्यूशन इन वै'सिबंट इविड्या, १६२८, ए० ६४ देखें । रामायया १-२०-६-२१ व २४ ।

२. सहाभारत २०-१४-१०।

३. ब्रह्मपुराख १४-१२-अन्य थीं — पृथा, अतुतदेवी, अनुतश्रवा तथा राजाधिदेवी।

४. महाभारत १-२०३-१६।

प्र. सप्रासारत ६-१०**६-**१८।

६. बीख २-६१-६४।

७, बार्राक्योकाजिक्स सर्वे माफ इंडिया भाग ३ ए० ७०।

नाम आराद था श्रीर गौतम बुद्ध का गुरु श्रार।दकलाम जो सांख्य का महान पंडित था, इसी नगर का रहनेवाला था।

पाणिनि भर्ग, योधिय, केकय, काश्मीर इत्यादि के साथ कारुषों का नर्णन करता है श्रीर कहता है कि ये वीर थे। चन्द्रगुप्त मीर्य का महामंत्री चाणक्य श्रार्थशास्त्र में करुष के हाथियों को सवीत्तम बतलाता है। बाण श्रापन हर्ष चरित में करुषाधिपति राजा दध्न के विषय में कहता है कि यह दध्न अपने ज्येष्ठ पुत्र की युवराज बनाना चाहता था; किन्तु इसी बीच इसके पुत्र ने इसकी शब्या के नीचे छिपकर पिता का वध कर दिया।

शाहाबाद श्रौर पलाम् जिले में श्रमेक खरवार जाति के लोग पाये जाते हैं। इनकी परम्परा कहती है कि ये पहले रोहतासगढ के सूर्यवशी राजा थे। ये मुंड एवं चेरों से बहुत मिलते-जुलते हैं। रोहतासगढ से प्राप्त श्रयोदश शती के एक श्रमिलंख में राजा प्रतापधवल श्रयनेकी खयरवाल कहता है। प्राणों में कहप की मनु का पुत्र कहा गया है तथा इसी के कारण देश का भी नाम कहप पड़ा। कालान्तर में इन्हें कहवार (कहप की संतान) कहने लगे, जो पीछे 'खरवार' के नाम सं ख्यात हुए।

ऐतरेयाररायक में चेरों का उल्लेख अत्यन्त आदर से वंग श्रीर वगधी (मगधों) के साथ किया गया है। ये वैदिक यहाँ का उल्लयन करते थे। चेरपादा का श्रर्थ माननीय चेर होता है। इससे सिद्ध है कि प्राचीन काल में शाहाबादियों को लोग कितने आदर की दृष्टि से देखते थे।

बक्सर की खुदाई से जो प्रागैतिहासिक समग्री शाप्त हुई है, उससे सिद्ध होता है कि इस प्रदेश में एतिहासिक सामग्री की कमी नहीं है। किन्तु श्राधुनिक इतिहासकारों का ध्यान इस श्रोर बहुत कम गया है, जिससे इसकी समुचित खुदाई तथा मूल स्रोतों के श्रध्ययन का महत्त्व श्रमी प्रकट नहीं हुआ है।

१. जर्नेस एशियाटिक सोसायटी द्याफ बंगाल, भाग ६६ ए० ७७।

२. पाणिति ४-१-१७८ का राणपाठ ।

३. अर्थशास्त्र २-२।

४. इपेंचरित ए० १६६ ( प्रथ संस्कर्ण )।

र. प्रिमाफिका इंडिका भाग ४ ए० ३११ टिप्पणी ११।

**६. ऐतरेय भारयय**क २-१-१ ।

७. पाठक संस्मारक प्रथ, १६३४ पूना, ए० २४८-६२। श्रमश्त प्रसाद समर्थी शास्त्री का खेल-'गंगा की घाटी में प्रामितहासिक सम्प्रता के अवशेष'।

#### षष्ट अध्याय

# कके वण्ड ( भारखण्ड )

बुकानन के मत में काशी से लेकर बीरन्त तक सार पहाड़ी प्रदेश की भारखरड़ कहते थे। दिखा में बैतरणी नहीं इसकी सीमा थी। इस प्रदेश का प्राचीन नाम क्या था, इसका हमें ठीक ज्ञान नहीं। िकन्तु प्राचीन साहित्य में उड़ के साथ प्राव्ह, पौगड़्क, पौगड़्क या पौराहरीक ये नाम भी पाये जाते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में पुराड़ों का उल्लेख है। पौराणिक परम्परा के अनुसार अंग, बंग, किनग, पुगड़् और सुक्ष पाँचों माइयों को बित की रानी सुदेख्या से दीर्घतमस् ने उत्पन्न किया।

पार्जिटर का मत है कि पुगड़ और पौगड़ दो विभिन्न प्रदेश हैं। इसके मत में मालदा, दीनाजपुर राजशाही, गंगा और व्रह्मपुत्र का मध्यभाग जिसे पुगड़्वद न कहते हैं; यही प्राचीन पुगड़ देश था। पुगड़ देश की सीमा काशी, यांग, वंग और सह थी। यह आजकल का छोटानागपुर प्रदेश है। किन्तु मेर मन में यह विचार युक्त नहीं। आधुनिक छोटानागपुर प्रदेश है। किन्तु मेर मन में यह विचार युक्त नहीं। आधुनिक छोटानागपुर प्रदेश ही प्राचीन काल में पुगड़ नाम से ख्यात था। जब इसके अधिवासी अन्य भागों में जाकर बसे, तब इस भाग की पुगड़्वद न या पीगड़ कहने जमे। छोटानागपुर के ही लोगों ने पौगड़्वद न को बसाया।

यहाँ के आदिवाधियों को भी ज्ञान के नहीं है कि नागवंशी राजाओं के पहले इस प्रदेश का क्या नाम था ? नागवंशी राजाओं के ही नाम पर इसका नाम नागपुर पड़ा। मुसलमान इतिहासकार इसे मारखंड या को करा नाम से पुकारते हैं। इस प्रदेश में मार बच्चों की बहुतायत है। संभवन: इसीसे इसकी भारखंड कहते हैं।

१. दे॰ ए॰ म१।

२. प्रिमार्थन एगड प्रिड़ावेडियन इन इंडिया, सिलवनने जीन प्रिजलुस्की तथा जुनेस ब्बाक लिखित भौर प्रबोधचन्द्रवागची द्वारा अनृद्ति, कलकत्ता, १६२६ ए० पर देखें।

महाभारत ४,४१; ६-४; विष्णुपुराया ४·२४-१=; बृहस्संहिता ४-७४ ।

४. ऐतरेय बा० ७-१८।

४. मत्स्यपुराग् ४७वाँ अध्याय ।

मार्क्यडेय पुराया अनुदित ए० ३२६ ।

७. दी मुख्डाज एवड देवर कंट्री, शरतचन्द्र राय-लिखित, १६१२ ए० १६६।

म, आइने अकवरी, ब्लाकसैन संवादित, १८०३ भाग १ ए० ४०१ व ४७६; तथा तुषके षहाँगीरी ए॰ १४४। विहार के हाकिस ध्वाहिस खाँ ने इसे हिजरी १०२४ विकस सं॰ १६७२ में विहार में सिला लिया।

प्राचीन काल में इस खेत्र को कर्मखंड के कहते थे। महाभारत में इसका उल्लेख कर्य की दिखिन जय में नंग, मगध और मिथिला के साथ भागा है। अन्य पाठ है अर्कखरड । सुखठंकर के मत में यह अंश करमीरी, बंगाली और दिखणी संस्करणों में नहीं मिलता, अतः यह प्रक्रिष्ट है। इसे अर्कखरड या कर्क खरड इसलिए कहते हैं कि कर्क रेखा या अर्क (सूर्य) छोटानागपुर के राँची होकर जाता है।

श्वाजकल इस प्रदेश में सुगड़, संवात, श्वोरांव, माल्डो, हो, खरिया, भूमिज, कोर, श्वसुर श्वीर श्वनेक प्राग्-द्रविद जितियाँ रहती हैं।

इस कर्क बगड़ का लिखित इतिहास नहीं मिलता। मुगड़ लोग इस चेत्र में कहाँ से आये यह विवादास्पद वात है। कुत्र विद्वानों का मत है कि ये लेमुरिया से जो पहले भारत को आफिका से मिलाता था तथा अब समुद-मग्न है, भारत में आये। कुत्र लोगों का विचार है कि ये पूर्वीतर से भारत आये। कुत्र कहते हैं कि पूर्वी तिब्बत या पश्चिम चीन से हिमालय पार करके ये भारत पहुँचे। दुसरों का मत है कि ये भारत के ही आदिवासी हैं जैसा मुंड लोग भी विश्वास करते हैं; किंतु इसका निर्णय करने के लिए हमारे पास आधुनिक ज्ञानकोष में स्याद ही कोई सामगी हो।

पुरातत्त्विदों का मत है कि छोटानागपुर श्रीर मलय प्रायद्वीय के श्रनेक प्रस्तर श्रस-शक्त श्रापस में इतने मिलते-खुनते हैं कि वे एक ही जाति के मालूम होते हैं। इनके रीति-रिवाज भी बहुत मिलते हैं। भाषाविदों ने भी इन लोगों की भाषाओं में समता दूँ द निकाली है। संभवतः मुखारी भाषा बोलनेवाली सभी जातियाँ प्रायः भारत में ही रहती धीं श्रीर यहीं से श्रम्य देशों में गईं। जहाँ उनके श्रवशेष मिलते हैं। संभवतः नाग-सभ्यता श्रद्ध त में भारत में तथा बाहर भी फैली हुई थी। मोइनजोश हो में भी नाग-चिह्न पाये गये हैं। श्रद्ध ने ने एक नाग कम्या से विवाह किया था तथा रामभद के पुत्र कुश ने नाग-कम्या कुमुद्ध ती दे विवाह किया था। इन नागों ने नागपुर, नागरकोली, नागपुरन व नागापर्वत नामों में श्रपना नाम जीवित रक्षा है। महावंश श्रीर प्राचीन दिख्य भारत के श्रमलेखों में भी नागों का उल्लेख है।

# मुंड-सभ्यता में उत्पत्ति-परंपरा

आदि में पृथ्वी जलमग्न थी। सिंगबोंगा ने (= भग = सूर्य) जल से कच्छप, केकड़ा और जोंक पैदा किये। जोंक समुद्र की गहराई से मिटी लाया, जिससे सिंगबोंगा ने इस सुन्दर भूमि को बनाबा। फिर अनेक प्रकार की औषधि, लता और वृत्र उत्पन्न हुए। तब नाना पन्नी-पशु

१. महाभारत १-२४४-७।

२. २६ सितम्बर १६४० के एक व्यक्तिगत एत्र में उन्होंने यह मत प्रकट किया था।

तुक्ता करं —कराँची ।

**४.शरतचन्द्र राय का मुख्ड तथा उनका देश ५० १६** ।

प्रियसैन का बिगिं्वस्टिक सर्वे चाफ इंडिया, भाग ४ प्० १ ।

६. शरतचन्द्र राय पु० २३ ।

वेंक्टेरवर का इविडयन कर्कर थ्रूद एजेज. महीसुर विरविद्यासय, सांग्रीन एवड कंपनी १६२८।

८. रघुवंश १७-६।

जन्मे। फिर हर नामक पची ने (जो जीवन में एक ही अंडा देता है) या हंस में एक मंडा दिया जिससे एक लहका और लहकी पैदा हुई। ये ही प्रथम मनुष्य थे। इस जोड़े की खिंग का ज्ञान न था। आतः बोंगा ने इन्हें इलि (इका = जल) या शराब तैयार करने को सिखलाया। आतः तातहर (= शिव) तथा तातबूरी प्रेम मनन-होकर संतानोत्पत्ति करने लगे। इनके तीन पुत्र हुए, मुंड, नंक तथा रोर या तेनहा। यह उत्पत्ति सर्व प्रथम ऐसे स्थान में हुई जिसे आजगृह, आजयगढ़, आजयगढ़, आजमगढ़ या आहमगढ़ कहते हैं। इसी स्थान से मुंड सर्वंत्र फैले। सन्थाली परम्परा के अनुसार संथाल, हो, मुराड, भूमिज आदि जातियाँ खरवारों से उत्पन्न हुई और से खरबार अपनेको सूर्यवंशी चित्रय बतलाते हैं। स्थाद अयोध्या से ही गुराड का प्रदेश में आये।

यहाँ के आदिवासियों को कोल भी कहते हैं। पाणिनि के आनुसार कोल शब्द कुल से बना है, जिसका अर्थ होता है एकत्र करना या भाई-बंध। ये आदिवासी अपनेको मुग्ड कहकर पुकारते हैं। मुगड का अर्थ के कि होता है। गाँव का मुखिया भी मुगड कहलाता है, जिस प्रकार बैशाली में सभी प्रपनेको राजा कहते थे। संस्कृत में मुगड शब्द का अर्थ होता है—जिसका शिर मुग्ड तही। महाभारत में परिचमोतर प्रदेश की जानियों के लिए भी मुगड शब्द प्रयुक्त हुआ है। आर्थ शिर पर चूड़ा (चोटी) रखते थे और चूड़ा-रहिन जातियों को एए। की हिष्ट से देखते 3 थे। पाणिनि के समय भी थे शब्द प्रचलित थे।

# प्रागैतिहासिक पुरातत्त्व

ययपि इस प्रदेश में पुरातत्त्व विभाग की श्रोर से लोज नहीं के बराबर हुई है, तथापि प्राप्त सामग्री से सिद्ध होता है कि यहाँ मनुष्य श्रनादि काल से रहते " आये हैं और उनकी भौतिक सभ्यता का यहाँ पूर्ण विकास हुआ था। प्राचीन प्रस्तर-युग की सामग्री बहुन ही कम है। जब हम प्रस्तरयुग की सभ्यता से ताझ युग की सभ्यता में पहुँचते हैं, तब उनके विकास और सभ्यता की उत्तरोत्तर शृद्धि के चिह्न मिलने लगते हैं। श्रम्पुरकाल की ईंटों की लम्बाई १० इंच, चौहाई १० इंच और मोटाई १ इंच है। ताझ के सिवा कुछ लोह बस्तुएँ भी पाई गई हैं। अधुरों ने ही इस खेत्र में लोहे का प्रचार किया। ये अपने मुद्दों को बड़ी सावधानी से गाइते ये तथा मृत के लिए भोजन, चल और दीप का भी प्रबंध करते थे, जिससे परलोक का का मार्ग प्रकाशमय रहे। इससे प्रकट है कि ये अधुर जन्मान्तर में भी विश्वास करते थे।

बे प्रागैतिहासिक असुर संभवत: उसी सभ्यता के थे जो मोहनबोदको और हक्ष्या तक कैली हुई थी। दोनों सभ्यता एक हो कीट की है।

- ३. कुब संस्थानेबन्धुपुच । भातु पाठ ( ६६७ ) म्वादि ।
  - र. महाभारत १-५१; ७-३१६।
  - ३. प्रि-बार्यन एवड प्रि-ड्राविडियन इन इंडिया, ए० ८७ ।
  - पाविति १-१-७२ का शक्यांठ कम्बोज सुवड ववन सुवड ।
  - ४. शर्ष्यक्ष राय का कोडानारापुर का पुरातस्य और मानवदिग्दरीय, रॉची विद्या स्कूस शताब्दी संस्कृत्य, १६६६, ५० ४२-४० ।
  - अ॰ वि॰ छो० रि० सो॰ १६१६ ए० ६१-७७ रॉजी के प्रागीतशासिक प्रस्तर अस्य ।' शरक्षमञ्ज राय शिक्षित ।
  - ७. व० वि० हो। दि० हो। १६२६ द० १४७-११ प्राचीन व बाधुनिक ब्रमुर

किन्तु एक तो संधार की विभिन्न प्रगितशील जातियों के सम्पर्क के कारण उन्नत होती गई तथा दसरी अशिक्ति-समुदाय में भीमित रहने के कारण पनप न सकी ।

# योगीमारा गुम्फाभिलेख

यह श्रभिलेख सरगुजा राज में है। यहाँ की दीवारों की चित्रकारी भारत में सबसे प्राचीन है। इसपर निम्नलिखित पाठ पाया जाता है।

सुतनुका (नाम) देवदशय तं कामिय - चलुणासेयं देयदिन नाम लुप दखे।

यहाँ के मठ पं सुतनुका नाम की देवदासी थी। वरुणासेव (वरुण का सेवक) इसके प्रेमजाल में पड़ गया। देवदीन नामक न्यायकत्ती ने उसे विनय के नियमों का भंग करने के कारण दग्ड दिया।

रांभवतः उदाहरण स्वरूप सुतनुका को दगड-स्वरूप गुका में बन्द करके उसके उत्पर श्रमितेल लिला गया , जिससे लोग शिना लें। यह अभिनेत ब्राह्मी लिपि का प्रथम नम्ना है। इसकी भाषा रूपकों की या प्रियदशों-लेज की मागधी नहीं; किन्तु व्याकरण-चड मागधी है।

# दस्यु और असुर

दस्यु शब्द का श्रयं व चोर श्रीर शत्र होता है। दस्यु का अर्थ पहाड़ी भी होता है। भारतीय छाहित्य है में अधुरों को देवों का बड़ा भाई कहा गया है। वेवर का मत है कि देव और अधुर भारतीय जन समुदय को दो प्रधान शावाएँ थीं। देव-यज्ञ करनेवाले गौरांग थे, तथा अधुर श्रदेव जंगली थे। कुछ लोगों का मत है कि देवों के दास दस्यु ही भारत की जंगली जातियों के लोग थे, जिन्हें बाह गांभ का शत्र (बर्ह्म ), घोर चच्च (भयानक श्रांखवाला), कब्याद, (कचा मांस खानेवाला), श्रवर्तन (संस्कार-हीन), कृष्णात्वक् (काला चमंदवाला), शिशिष्र (भदी नाकवाला) एवं मध्नवाच (अशुद्ध बोलनेवाला) कहा गया है। कुछ लोग श्रधुरों को पारसियों का पूर्वज मानते हैं।

ऐतरेय ब्राह्मण में दस्युओं की उत्पत्ति विश्वामित्र के शात गछ पुत्रों से बताई गई है।
मनु कहता है कि संस्कारहीन होने से च्युत जातियाँ दस्यु हो गई। पुराणों के अनुसार व्रिष्यों ने राजाविण के पापों से व्याक्रल हो कर उसे शाप दिया। राज चलाने के लिए उसके शारीर का मंथन किया। दिल्या अंग से नाटा, कौए-सा काला, छोटा पैर, चपटी नाक, लाल आँख और प्रविदाल बालवाला निषाद उत्पन्न हुआ। शर्ये हाथ से कील-भीत हुए। नहुष के पुत्र

१. ज॰ वि॰ उ० रि॰ सो० १६२३ ए० २७३-६६। अनन्त प्रसाद वनर्जीशृजी का लेख।

२. दस्यु रचौरे रिपौ पु सि - मेदिनी ।

३, विष्णु पुराया १ ४-२८-३२ ; महाभःरत १२-८४; अमरकोप १-१-१२ ।

४. वेवर वेदिक इयडेक्स १-१८; २-१४३।

४. ऋग्वेद ७-१०४-२; १-१३०-८; ४-४४,६; ४-३१-८ ।

६. ऐ० जा० ७-१८।

७. मनुसंहिता १०-४-४।

म. कलक्सा रिब्यू, भाग ६६ पृ० ३४६, भागवत ४°१४।

ययाति ने अपने राज्य को पाँच भागों में बाँड दिया। तुर्वेष्ठ की दशवीं पीढ़ी में पायडय, केरल, कोत श्रीर चोल चारों भाइयों ने भारत को आपस में बाँड तिया। उत्तरभारत कोल को मिला। विरुद्ध के मत में प्राचीन जगत् भारत को इसी कोलार या कुत्ती नाम से जानता था। किन्तु यह सिद्धान्त प्तृतार्क के भ्रमपाठ पर निर्धारित था जो श्रव श्रशुद्ध माना गया है। ये विभिन्न मतभेद एक दूसरे का निराकरण करने के लिए यथेष्ट हैं।

# पुनर्निमीए

पौराणिक मतेक्य के श्रभाव में हमें जानीय परंपरा के श्राधार पर ही पुराब्देश के इतिहास का निर्माण करना होगा। ये मुगड एकासी बड़ी एवं निरासी पिंडी से श्रपनी उत्पत्ति बतलाते हैं। ये श्रपने को करण की सैनान बतलाते हैं। एकासी बड़ी संभवनः शाहाबाद के पीरो थाना में एकासी नामक प्राप्त है और तिरासी नाम का भी उसी जिले में एक दूसरा गाँव है। रामायण में करणों को दिख्ण की श्रोर भगाये जाने का उल्लेख है। राजा बली को वामनावतार में पाताल भेजा जाता है। बती मुगडों की एक शाखा है। इसमे सिद्ध है कि ये श्राधिनक शाहाबाद जिले के जंगली प्रदेश में गये श्रीर विनध्य पर्वतमाला से श्ररावत्ती पर्वत तक फेल गये। बाहर से श्राने का कहीं भी उल्लेख या संकेत न होने के कारण इन्हें विदेशी मानना भूल होगा। ये भारत के ही श्रादिवासी हैं जहाँ से संसार के श्रन्यभागों में इन्होंने प्रसार किया।

शारचन्द्र राय के मत<sup>3</sup> में इनका श्रादि स्थान श्राजमगढ़ है। यह तभी मान्य हो सकता है जब हम मुगडों के बहुत श्रादिकाल का ध्यान करें। क्योंकि सूर्यवंश के वैवस्वत मनु ने श्रयोध्या को श्रानी राजधानी बनाई श्रीर वहीं से श्रपने पुत्र करुव को पूर्व देश का राजा बना कर भेजा। श्राजमगढ़ श्रयोध्या से श्रधिक दूर नहीं है।

मार्कराखेय पुराण में कहा गया है कि कीलों ने द्वितीय मनु स्वारोचिष के समय चैतवंश के सुरथ की पराजित किया। सुरथ ने एक देवी की सहायता से इन कीलों की हरा कर पुनः राज्य प्राप्त किया। शबरों का द्यंतिम राजा त्रेतायुग में हुआ। रघु और नागों ने मिलकर शबरों का राज्य हदप लिया। इनके हाथ से राज्य सुगुओं के हाथ चला गया। सुगुओं ने ही नितृ परंपरा चलाई, क्योंकि इनके पहले मातृपरंपरा चलती थी।

महाभारत-युद्ध द्वापर के ऋंत में माना जाता है। संजय भीष्म की युद्ध-सेना का वर्षान करते हुए कहता है कि इसके वाम श्रांग में करवों के साथ मुराड़, विक्वंज और कुरिडवर्ष है। सात्यिक पुराड़ों की तुलना दानवों से करता है और रोखी बघारता है कि में इनका संहार कर दूँगा, जिस प्रकार इन्द्र ने दानवों का वध किया।

पारडवों ने मुरडों के मित्र जरासंध का वध किया था। श्रतः पारडवों के शत्रु कौरवों का साथ देना मुरडों के लिए स्वाभाविक था। प्राचीन मुरडारी संगीत में भी इस युद्ध का संकेत है।

<sup>1.</sup> गुस्तव भयट का भारतवर्ष के मूखवासी।

२. इहिवंश २०-३२।

**३. मुख्ड श्रीर उनका देश, ए० ६२**।

४. महाभारत, भीषम पर्व १६-६।

र. महाभारत, भीष्म पर्व ७०-११६-३३।

### नागवंश

वि॰ सं॰ १८५१ में छोटानागपुर के राजा ने एक नागवंशावली तैयार करने की आशा है। इसका निर्माण वि॰ सं॰ १८७६ में हुआ तथा वि॰ सं॰ १८३३ में यह प्रकाशित हुई। अनमेजय के सर्प-यज्ञ से एक पुरुवरीक नाग भाग गया। मनुष्य-शरीर धारण करके इसने काशो की एक प्राह्मण कन्या पार्वती का पाणिप्रहण किया। किर वह भेद खनने के भय से तीर्य-यात्रा के लिए जगननाथ पुरी चला गया।

लौटतीवार कारखराड में पार्वती बार-बार दो जिहा का प्रर्थ पूछने लगी। पुराडरीक ने भेद तो बता दिया; किन्तु आत्मग्लानि के भय से कथासमाप्ति के बाद अपने नवजात शिशु को खोककर वह सर्वदा के लिए कुराड में डूब गया। पार्वती भी सती हो गई। यही बालक किसाकुट नागर्वश का प्रथम राजा था।

श्चंग श्चौर मगध के बीच चम्पा नदी थी; जहाँ चाम्पेय राजा का श्चाधिपत्य था। श्चंग श्चौर मगध के राजा परस्पर युद्ध करते थे। एक बार श्चंगराज ने मगधराज की खूब परास्त किया। मगध का राजा बढ़ी नदी में कूद पड़ा श्चौर नागराज की सहायता से उनसे श्चंगराज का बख करके श्चपना राज्य वापस पाया तथा श्चंग को मगध में मिला लिया। तब से दोनों राजाओं में गाढी मैत्री हो गई। ठीक नहीं कहा जा सकता कि यह मगधराज कीन था, जिसने श्चंग को मगध में मिलाया ? हो सकता है कि वह विम्बिसार हो।

१. विशुरपंडित जातक ( २४२ ) भाग ६-२७१ ।

#### सप्तम ऋध्याय

## वैशाली साम्राज्य

भारतीय सभ्यता के विकास के समय से ही वैशाली एक महान शक्तिशाली राज्य था। किन्तु हम इसकी प्राचीन सीमा ठी ६-ठी क बनलाने में असमर्थ हैं। तथापि इतना कह सकते हैं कि पश्चिम में गंडक, पूर्व में बूढी गंडक, दिन्नुण में गंगा श्रीर उत्तर में हिमाचल इसकी सीमा थी। अतः वैशाली में आजकल का चम्परण, मुजफ्फरपुर और दरभंगे के भी कुन्न भाग सम्मिलिन थे। किन्तु बढी गंडक अपना बहाव बड़ी तेजी से बदलती है। संभवतः इसके पूर्व और उत्तर में विदेह तथा दिन्नण में मगध राज्य रहा है।

#### परिचय

आधुनिक बसाव ही वैशानी है, जो मुजफ्करपुर जिले के हाजीपुर परगने में है। इस प्राचीन नगर में खंडहरों का एक बड़ा देर है और एक विशाल अनुस्कीर्या स्तंभ है, जिसके ऊपर एक सिंह की मूर्ति है।

वैशाली तीन भागों में विभाजित थी। प्रथम भाग में उ००० घर में जिनके मध्य में धुनहले गुम्बज थे, दितीय में १४,००० घर चाँदी के गुम्बजवाले तथा तृतीय में २९००० घर ताम्बे के गुम्बजवाले थे, जिनमं अपनी-अपनी परि।स्थित के अतुहृत उच्च, मध्यम और नीच श्रेणी के लोग रहते थे। तिब्बती प्रथों में म वैशानी को प्रथी का स्वर्ग बताया गया है। यहाँ के गृह, उपवन, बाग अस्यन्त रमणीक थे। पन्नी मधुर गान करते थे तथा लिच्छिवियों के यहाँ अनवरत आनन्दोत्सव चलता रहता था।

रामायण<sup>3</sup> में वैशाली गंगा के उत्तर तट पर बतायी गई है। अयोध्या के राजकुमारों ने उत्तर तट से ही वैशाली नगर को देवा। संभवतः, इन्होंन, दूर से ही वैशाली के गुम्बज को देखा और फिर ये सुरम्य दिःय वैशाली नगर को गये। 'अवदान करप वता' में वैशाली को बल्गुमती नदी के तट पर बताया गया है।

### वंशावली

इस वंश या उसके राजा का पहते कोई नाम नहीं मिलता। कहा जाता है कि राजा विशाल ने शिशाला या वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था। तभी से इस राज्य को वैशाली और इस वंश के राजाओं को वैशालक राजा कहने लगे।

१. दे का उयोग्राफिक्स विक्सनरी भाफ ए सियंट व मेविवस इविदया ।

र. राकद्वि की बुद्ध-जीवनी, पृ० ६२-६६।

दे रामायवा १'४४'६-११।

४. शबदान कर्ववाता ३६ ।

यही नाम बाद में सार वंश श्रीर राज्य के लिए विख्यात हुआ। केवत चार ही पुराणें । (वायु, विष्णु, गरुह श्रीर भागवत) में इस वंश की पूरी वंशावली मिलती है। श्रन्यत्र जो वर्णन हैं, वे सीमित हैं तथा उनमें कुछ खूट भी है। मार्कराडेय पुराण में इन राजाश्रों का चरित्र विस्तारपूर्वक लिखा है; किन्तु यह वर्णन केवल राज्यवर्द्धन तक ही श्राता है। रामायण श्रीर महाभारत में भी इस वंश का संस्थित वर्णन पाया जाता है; किन्तु कहीं भी प्रमित से श्रागे नहीं। यह प्रमित श्रयोध्या के राजा दशरथ श्रीर विदेह के सीरध्वज का समकालीन था।

सीरध्वज के बाद भारत युद्ध तक विदेह में ३० राजाओं ने राज्य किया। परिशिष्ट ख में बताया गया है कि भारत युद्ध क० सं० १२३४ में हुआ। यहि प्रति राज हम २८ वर्ष का मध्य मान रखें तो वैशाली राज का श्रांत क० सं० ३६४ १२३४-[२८×३०] में मानना होगा। इसी आधार का अवलम्बन लेकर हम कह सकते हैं कि वैशाली वंश की प्रथम स्थापना क० पू० १३४२ में हुई होगी ३६४-[२८×६२]। क्योंकि नाभानेदिष्ट से लेकर प्रयति तक ३४ राजाओं ने वैशाली में श्रीर ६२ राजाओं ने श्रयोध्या में राज्य किया।

#### वंश

वंवस्वत मनु के दश पुत्र 3 थे। नाभानेदिष्ट की वैशाली का राज्य मिला। ऐतरेय ब्राह्मराण के अनुसार नाभानेदिष्ट वेदाध्ययन में लगा रहता था। उसके भाइयों ने इसे पैतृक संपत्ति में भाग नं दिया। पिता ने भी ऐसा ही किया और नाभानेदिष्ट की उपदेश दिया कि यज्ञ में श्रांगिरसों की सहायता करो।

### दिष्ट

इस दिष्ट को मार्कगडेय पुराण में रिष्ट कहा गया है। पुराणों में इसे निदिष्ट, दिष्ट या अरिष्ट नाम से भी पुकारते हैं। हरिवंश कहता है कि इसके पुत्र चित्रय होने पर भी वैश्य हो गये। भागवत भी इसका समर्थन करता है और कहता है कि इसका पुत्र अपने कर्मी से वैश्य हुआ।

दिष्ट का पुत्र नाभाग जब यौतन की सीढ़ी पर चढ़ रहा था तब उसने एक आरयन्त मनोमोहनी रूपत्रती वैश्य कन्या को देता। उसे देखते ही राजकुमार प्रेम से मूर्चिछत हो गया। राजकुमार ने कन्या के पिता से कहा कि आपनी कन्या का तिवाह मुक्तंस कर दो। उसके पिता ने कहा आप लोग पृथ्वी के राजा हैं। हम आपको कर देते हैं। हम आपके आश्रित हैं। विवाह

१. च यु॰ ६६-३-१२ ; बिष्णु ४-१-११-६ ; गरुइ ५-१३८-१-१३ ; भागवत ४-२-२३ ३६ ; खिरा १-६६ ; ब्रह्मागुढ ३-६१-३-१६ मार्क्यडेय १०६-३६ ।

२. रामायया १-४७-११-७ ; महाभारत ०४४ ; १२-१० ; १४-४-६४-६६ ।

**३. भागवत ६-१-१**२।

४. ऐ० बा० ६-२-१४।

र. मार्क**रहेय पु॰ १११-४**।

६. हरिवंश १० ३०।

७, भागवत ६-२-२३।

न, मार्क्यदेव ११६-११४।

सम्बन्ध बराबरी में ही शोभता है। हम तो आपके पासंग में भी नहीं। फिर आप मुक्से बिवाह संबंध करने पर क्यों तुत्ते हैं? राजकुमार ने कहा — प्रेम, मूर्वता तथा कई अन्य भावनाओं के कारण सभी मनुष्य एक समान हो जाते हैं। शीघ ही अपनी कन्या मुक्ते दे दो अन्यथा मेरे शरीर की महान् कष्ट हो रहा है। वैश्य ने कहा — हम दूधरे के अधीन हैं जिन प्रकार आप। यहि आपके पिता की अनुमति हो, तो मुक्ते कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं सहप अपनी कन्या दे देने को तैयार हूँ। आप उसे ले जा सकते हैं। राजकुमार ने कहा — प्रेमवार्ता में युद्ध जनों की राय नहीं लेनी चाहिए। इसपर स्वयं वैश्य ने ही राजकुमार के पिता से परामर्श किया। राजा ने राजकुमार की ब्राह्मणों की महनी सभा में बुनाया।

प्रश्न स्वामाविक था कि एक युवराज जनसावारण की कन्या का पाणिप्रहण करे या नहीं। इससे उत्ताच संतान क्या राज्य का अधिकारी होगी है इंगलैंड के भी एक राजकुमार को इसी प्रश्न का सामना करना पड़ा था। स्युवंशी महामंत्री ऋचिक ने अनुदार भाव से भरी सभा में घोषणा की कि राजकुमारों को सर्व प्रथम राज्यानिष्कि वरा की कन्या सं ही विवाह करना चाहिए।

कुनार ने महात्मा और ऋषियों की बानों पर एकदम ध्यान न दिया। बाहर आकर उसने वेंश्य कन्या को अपनी गोद में उठा तिया और कृगण उठाकर वेंग्रा—नें वेंश्य कन्या सुप्रभा की राज्यस विधि से पाणिप्रहण करना हूँ। देखें, किस की हिम्मन है कि सुफे रोक सकता है। वेंश्य दौड़ना हुआ राजा के पास सहायता के लिए गया। राजा ने कोच में आकर अपनी सेना को राज कुमार के बध करने की आजा देदी।

किन्तु राजकुमार ने सबों को मार भगाया। इसपर राजा स्वयं रणकेत्र में उतरा। पिता ने पुत्र को शुद्ध में मात कर दिया। किन्तु एक ऋषि ने बीच-बचाव कर शुद्ध रोक दिया और कहा कि कोई भी व्यक्ति पहले अपनी जाति की कन्या से वियाह करे और किर नीच जाति की कन्या का पाणि-श्रहण करे तो वह पतित नहीं होता।

हिन्तु नाभाग ने इसके विषरीत हिया, द्याः, वह वैश्व हो गया है। नाभाग ने ऋषि को बान मान ली तथा राजसभा ने भी इस धारा को पास कर दिया।

नाभाग यद्यपि वैश्य हो गया, तथापि द्विज होने के कारण वेदाध्ययन का अविकारी तो था ही। उसने चित्रय धर्मविमुत होकर वेदाध्ययन आरंभ किया। यज्ञ में आगिरसों का साथ देने से उसे प्रचुर धन की प्राप्ति हुई। इसका पुत्र वयस्क होने पर ऐलों की सहायता से पुनः राज्य का अधिकारी हो गया। ये ऐल इच्चाकु तथा अन्य सुर्यवंशियां से सद्यावना नहीं रखते थे।

### भलन्दन

यह नाभाग का पुत्र २ था। युता होने पर इसकी मां ने कहा बेश — गोपालन करो। इससे भलन्दन को बड़ी ग्लानि हुई। वह काम्पिट्य के पौरव राजर्षि नीप के पास हिमाचल पर्वत पर

१. विसष्ठ और विश्वामित्र की कथा विक्यात है। नहुष ऐसवंश के राजा से दुर्भाव रखता था। ग्रहत्या ऐस वंश की राजकुमारी थी। सूर्य वंश के पुरोहित से विवाह करने के कारण उसे कष्ट केलना पदा। भरत की मां ऐस-वंश की थी, ग्रतः भरत की भी स्तोग सूर्यवंशी राम को गद्दी से इटाने के खिए ज्याज बनाना चाहते थे। कोशस का हैहयतान जंघ द्वारा श्रपहरण भी इसी परंपरा की शत्रुता का कारण था।

२. मार्क्यदेय पुराया ११६ अध्याय ।

गया । उपने नीप सं कहा— मेरी माता मुक्ते गोपालन के लिए कहती है। किन्तु में पृथ्वी की रचा करना चाहता हूँ। हमारी मातृभूमि शक्तिशाली उत्तराधिकारियों से विशी है। मुक्ते उपाय बतावें।

नीप ने एसं खुर श्रस्न-शस्त्र चलाना िखाया श्रीर श्रद्धी संख्या में शस्त्रास्त्र भी दिये। तब भलन्दन श्रपने चचा के पुत्र वसुरात इत्यादि के पास पहुँचा श्रीर श्रपनी श्राधिपैतक संपत्ति माँगी। किन्तु उन्होंने कहा-तुम तं। वैश्य पुत्र हो, भला, तुम किस प्रकार पृथ्वी की रचा करोगे ? इक्षपर घमासान युद्ध हुआ श्रीर उन्हें परास्त कर भलन्दन ने राज्य वापस पाया।

राज्य प्राप्ति कं बाद भलन्दन ने राज्य अपने पिता की धौंपना चाहा। किन्तु पिता ने अस्वीकार कर दिया और कहा कि तुम्हीं राज्य करो; क्यों क यह तुम्हारे विक्रम का फल है। माभाग की स्त्री ने भी अपने पित से राज्य स्वीकार करने का धनुरोध किया; किन्तु उसका कोई फल नहीं निकला। भलन्दन ने राजा होकर अनेक यज्ञ किये।

#### वत्सप्री

भलन्दन के पुत्र वस्त्यी ने राजा होने पर राजा विदुरथ की कन्या सुनन्दा का पाणि-प्रहण किया। विदुर्थ की राजधानी निश्वन्ध्या या नदी के पास मालवा में थी। कुजू भ इस सुनन्दा को बतात् लंकर भागना चाहना था। इसपर विदुरथ ने कहा—जो कोई भी मेरी कन्या की मुक्त करेगा उसी को वह भड़ का जायगी। विदुरथ वस्त्यप्री के पिता भलन्दन का घनिष्ठ मित्र था। तीन दिनों तक घोर संप्राम के बाद राजकुमार वस्त्यप्री ने कुजू भ का बध किया तथा सुनन्दा तथा उसके दो भाइयों को मुक्त किया। अन्ततः वस्त्यप्री ने सुनन्दा का पाणिप्रहण किया भीर उसके साथ सुरम्य प्रदेश के प्रासाद में तथा प्रवेत शिखरों पर निवास करके बहुत

इसके राज्य में डाकू, चोर, दुष्ट, आततायी या भौतिक आपित्तयों का भय न था। इसके बरह पुत्र महाप्रतापी और गुणी थे।

# प्रांश्

विश्वशी का ज्येष्ठ पुत्र प्रांशु गदी पर बैठा। उसके और भाई आश्रित रहकर उसकी सेवा करते थे। इसके राज-काल में वसुन्धरा ने अपना नाम यथार्थ कर दिया; क्योंकि इसने ब्राह्मणादि को अनन्त धन दान दिये। इसका कोष बहुत समृद्ध था।

### प्रजानि

प्रांशु के बाद के राजा को विष्णु ४ पुराण में प्रजानि एवं भागवत भ में प्रयति कहा गय। है। यह महाभारत का प्रस्तिय है। यह महान् योदा था तथा इसने श्रानेक श्रासुरों का संहार किया था। इसके पाँच पुत्र थे।

१. मार्कवंदय पुराख ११६।

२. साखवा में चम्बस की शाक्षा नदी है। इसे स्रोग नेबुस या जासरिच कताते हैं। नम्बसास दे पुरु १४९।

३. सार्कवरेय ११७।

४. विष्णु ४-१।

**४. भागवत ६-२-२४**।

६. सहाभारत अरवमेष १-९४।

#### खनित्र

प्रजानि का ज्येष्ठ पुत्र स्थितत्र राजा हुआ। इसमें अनेक गुण थे। यह रात-दिन अपनी प्रजा के लिए प्रार्थना करता था। यह प्रार्थना किसी भी देश या काल में प्रजा प्रिय राजा के लिए आदर्श हो सकती है।

इसने श्रपने चारों भाइयों को विभिन्न दिशाश्चों में प्रेम से राज्य करने के लिए नियुक्त किया; किन्तु ऐसा करने से उसे महा कष्ट उठाना पड़ा। जैसा कि हुमायुँ को श्रपने भाइयों के साथ दया का बर्ताव करने के कारण भोगना पड़ा। उसने श्रपने भाई शैरि, मुदावसु या उदावसु, सुनय तथा महास्थ को कमशाः पूर्व, दिक्कण, पश्चिम श्रीर उत्तर का श्रिधिपति बनाया था।

शौरि के मंत्री विश्ववेदी वे श्रपने स्वामी से कहा—खिनत्र श्रापकी संतानों की चिंता न करेगा। मंत्री ही राज्य के स्तंभ हैं। श्राप मंत्रियों की सहायता से राज्य श्रधिकृत कर स्वयं राज्य करें। श्रपने ज्येष्ठ भाई के प्रति श्रोरि कृतस्तता नहीं करना चाहता था। किन्तु मंत्रियों ने कहा—ज्येष्ठ श्रीर किन्छ का कोई प्रश्न नहीं है। यह पृथ्वी वीरभोग्या है। जो राज्य करने की श्रभिलाष करे, वही राज करता है। श्रतः शोरि मान गया। विश्ववेदी ने शेष तीनों भाइयों तथा उनके मंत्रियों की सहायता से षड्यंत्र खड़ा किया; किन्तु, सारा यत्न विफल रहा श्रोर मंत्री तथा प्ररोहित सभी नष्ट हो गये। ब्राह्मणों का विनाश सुनकर खिनत्र को श्रदयन्त खेद हुआ। श्रतएव इसने श्रपने पुत्र चुप का श्रभिषंक किया तथा श्रपनी तीनों नारियों के साथ उसने वानप्रस्थ का जीवन प्रहणा कर लिया।

# क्षुप

यह वही जुप है जिसके बारे में महाभारत में कहा गया है कि कृपाण तैयार होने पर मनु ने, जन-रच्चा के लिए, उस सबसे पहले जुप को दिया तथा इच्चाकु को जुप से प्राप्त हुन्ना।

यह राजा श्रानंक यज्ञों का करनेवाला था तथा मित्र-शत्रु सबके प्रति समान न्याय करता था। यह षष्ठ भाग कर लेता था। इसकी स्त्री प्रपथा से इसे वीर नामक पुत्र उत्पन्न हुआ।

वीर की विष्णु पुराण में विश कहा गया है। निर्नी विदर्भ राजकुमारी इसकी विश्व भार्यी थी। इसके पुत्र को विविशति कहा गया है। इसके राजकाल में प्रथ्वी की जन-संख्या बहुत

श माक्यदेय ११७-११-१० । तुस्रना करं — १६-१२ । मान्रशन्त्राह्यां ब्रह्मवर्षेश जायतामस्मन्ताष्ट्रे राजन्यः इष्ट्यः ग्रूरो महारथो जायतां दोग्नी भेनुवींदानद्वानाष्ट्रः सितः पुरिश्चींपा जिल्ल् रथेष्टाः समेवा युवास्य यजमानस्य वीरो जायतां निकामे निकामे नः प्रजन्यो वर्षेतु फिल्म्यां न कोष्ठ्यः प्रथ्वतां योगक्षेमो नः क्ष्यताम् ॥

<sup>-</sup> वा**जसने**थीसंहिता २६ २२

२. मार्कवडेय ११७-११८।

३. सहाभारत ११-१६६।

४. यहाँ इच्चाकु का उत्सेख प्रयुक्त है।

र. विस्य प्रशं**य ४-१**।

अधिक हो गई थी। घमसान युद्ध में यह बीर गति की प्राप्त हुआ। श्रतः हम पाते हैं कि जब कभी पृथ्वी की जन-संख्या बहुत अधिक हो जाती है तब युद्ध या भौतिक ताप होता है जिससे जन-संख्या कम होती हैं।

## खनिनेत्र

विविश का पुत्र खिननेत्र महायज्ञ कर्ना था। श्रपुत्र होने के कारण यह इस उद्देश्य से वन में चला गया कि श्राखेट-सगमांस से पुत्र प्राप्ति के तिए पितृयज्ञ करें।

महावन में उसने अकेले प्रवेश किया। वहाँ उसे एक इरिणी मित्ती जो स्वयं चाहती थी कि मेरा बंध हो। पूछने पर हरिणी ने बत्ताया कि अपुत्र होने के कारण मेरा मन संसार में नहीं लगता। इसी बीच एक दूसरा हिरण पहुँचा आंर उसने प्रार्थना की कि अप मुक्त मार डालें; क्योंकि अनेक पुत्र और पुत्रियों के बीच मेरा जीवन भार-सा हो गया है। मानों में ध्यकती उवाला में जल रहा हूं। अब संसार का कष्ट मुक्तेस सहा नहीं जाता। अब दोनों हरिण यज्ञ की बिल होने के लिए लड़ने लगे। राजा को इनसे शिक्ता मित्री और वह घर लीट आया। अब इसने बिना किसी जीव की हत्या के हो पुत्र पाने का यत्न किया। राजा ने गोमती नदी के लट पर कठिन तप किया और इस बलाश्व नामक पुत्र हुआ।

### बलाश्व या करंधम

इसे सुवर्चस, विलाशय या सुवलाश्य भी कहते हैं। खनित्र आरेर इस राजा के बीच कहीं-कहीं विभूति या अतिविभूति भी आ जाता है। यह करोम के नाम से ख्यात है, जो इसी नाम के ययातिपुत्र तुर्वसु को चौथो पीड़ो में होनेवाले राजा से विभिन्न है।

जब यह गद्दी पर बैठा तब गद्दी के अन्य अधिकारी आग-बतुता हो गये। उन्होंने तथा अन्य अमनतों ने आदर या कर देना बंद कः दिया। उन्होंने विक्षत्र मचाया तथा राज्य एर अधिकार कर लिया। आतं में विद्रोहियों ने राजा को ही नगर में घेर लिया। अत्र राजा घोर संकट में था; किन्तु उसने साहस से काम लिया और सुकों के आधात से ही शत्रुओं को परास्त कर दिया। पद व्याख्या के अनुसार उसके कर से उत्पन्न सेना ने राजुओं का विनास किया; अतः उसे करंधम कहते हैं। वीर्यचन्द की कन्या वीरा ने स्वयंवर में इसे अपना पति चुना।

# अवोक्षित

करंघम के पुत्र अर्त्राचित्र को अवीची भी कहते हैं। महाभारत के अतुसार यह महान् राजा त्रेताथुग के आदि में राज्य करता था और अंगिएस इसका पुरोहित था। इसने सशाब नेदों का अध्ययन किया। इसकी अनेक स्त्रियाँ थीं।—हेमधम, सुतानरा, सुदेनकत्या, गौरी, नित्तिपुत्री, सुभदा, नीर कत्या लीलानती, नीरभद्र दुहिता अणिभा, भीम सुता मान्यत्रती तथा

१. मार्कंग्डेय पुरास ११६।

२. सार्वचढेय पुरावा १२०।

३. महाभारत भश्वमेध ७२-७६ ।

४. हरिवंश ३२, मस्यपुराया ४८।

प्र. साक्षेत्रदेय प्रराण १२१ ।

६. महाभारत ऋरवमेध रे-८० ५।

दम्भपुत्री असुदती। जिन नारियों ने इसे स्वेच्छा से स्वीकार नहीं किया, उनका इसने बनात् अपदरण किया!

एक बार यह विदिशा राज्यपुत्री वैशालिनी की लेकर भागना चाहता था। इस शठना से नगर के राजकुमार चिद्र गये श्रीर दोनों दलों के बीच खुश्लम-खुश्ला युद्ध छिड़ गया। किन्तु इस राजकुमार ने श्रकेले ७०० चित्रय कुमारों के छक्के छुड़ा दिये तथापि श्रांत में कुमारों की अगिण्त संख्या होने के कारण इसे मात खाना पड़ा श्रीर यह बंदी हो गया।

इस स्माचार को सुनकर करंघम ने स्सैन्य प्रस्थान किया। तीन दिनोंनक घमासान युद्ध होना रहा तब कहीं जाकर विदिशा के राजा ने हार मानी। राजकुमारी कुमार अवीद्धिन को भेंड को गई; किन्तु उसने वैशालिनी को स्वीकार न किया। बार-बार ठुकराने जाने पर वैशालिनीन जंगल में निराहार निर्जल कठिन तपस्या आरंभ की। वह सुनप्राय हो गई। इसी बीच एक मुनि ने आकर उसे आत्महत्या करने से रोका और कहा कि भविष्य में तुम्हें एक पुत्र होगा।

श्रवीचित की मांर ने श्रपने पुत्र को किमिच्छक मन ( = क्या चाइते हो। जिससे सबका मनोरथ पुरा हो) करने को प्रेरित किया श्रीर इसने घोपणा की कि में सभी को मुँहमाँगा दान हूँगा। मंत्रियों ने करंघम से प्रार्थना की कि श्राप श्रपने पुत्र से कहें कि तप छोड़कर पुत्रोत्पत्ति करो। श्रवीचित ने इसे मान लिया। जब श्रवीचित जंगत्त में था तब एक दृष्ट राच्यस एक कन्या का श्रपहरण किये जा रहा था और वह चित्ता रही थी कि में श्रवीचित की मार्था हूँ। राजकुमार ने राच्य को मार डाला। तब राजकुमारी ने उसे बनाया कि वह विदिशा के राजा की पुत्री, श्रतः श्रवीचित को मार्या है। किर दोनों साथ रहने लगे। श्रीर श्रवीचित को उससे एक पुत्र भी हुआ। इस पुत्र का नाम मरुन हुआ। श्रवीचित पुत्र और मार्या के साथ घर लौट श्राया। करंगम श्रपने पुत्र को राज्य देकर जंगल चला जाना चाहता था; किन्दु श्रवीचित ने यह कहकर राज्य तेना श्रस्वीकृत कर दिया कि जब वह स्वयं श्रपनी रच्चा न कर सका तो दूसरों की रच्चा वह कैसे करेगा।

#### मरुत

यह चकत्रत्तों सम्राट् के नाम से प्रसिद्ध है तथा प्राचीन काल के परम विख्यात बोडश ४ राजा में इसकी भी गणना है।

इसके विषय में परम्परा से यह सुयश चता आ रहा है कि ब्राझर्णों को दान देने में या यज्ञ करने में कोई भी इसकी समना नहीं कर सकता। अब भी लोग प्रतिदिन सनातन हिन्दू परिचार और मन्दिरों में प्रात: सायं उसका नाम मंत्र-पुष्प के साथ लेते हैं। संवर्ष ने उसे उत्तर हिमान्य से सुवर्षा लाने की कहा, जिससे उसके सभी यज्ञीय पात्र और भूमि सुवर्षा की ही बने। उसने हिमालय पर उशीर बीज स्थान पर अंगिरा संवर्ष की पुरोहित बनाकर

१. मार्कचडेय पुराख १२६।

२. मार्कंबडेबपुराया १२४-१२७।

१. महाभारत घरवमेघ ४ २६: होण ४४।

४. मार्कवडेय पुराय, १२६ वश्याय ।

यज्ञ किया। कहा जाता है कि रावण ने महत को युद्ध करने या हार मानने को आहान किया। महत ने युद्धाहान स्वीकार कर लिया; किन्दु पुरोहित ने बिना यक समाप्ति के सुद्ध करने से मना कर दिया। क्योंकि अपूर्ण यज्ञ से सारे वंश का विनाश होता है। अतः महत तो यज्ञ करता रहा और उतर रावण ने ऋषियों का खून खूब विया। कहा जाता है कि युधि किर ने भी अश्वमेद यज्ञ के लिए महन के यज्ञावशेष को काप में लाया। संवत्तं ने इसका महाभिषेक के किया और महत ने अंगिरस संवत्तं को अपनी कन्या में की।

इसके राजकाल में नागों र ने बहा करम मनाया और वे ऋषियों को कष्ट देने लगे। यतः इसकी मानामही वीरा ने महत को न्याय और शान्ति स्थापित करने को भेजा। महत आश्रम में पहुँचा और दुष्ट नागों का दहन आरम्भ कर दिया। इसपर नागों ने इसकी माँ भाविनी (वैशालिनी) से अपने पूर्व वचन को याद कर नागों को प्राणदान देने का अनुरोध किया। वह अपने पति के साथ महत के पास गई। किन्दु महत अपने कर्ता व्य पर हटा रहने के कारण अपने माँ-भाव का वचन नहीं माना। अब युद्ध अवश्यम्भावी था। किन्दु एक ऋषि ने बीच-बचाव कर दिया। नागों ने मृत ऋषियों को पुनर्जीवित किया और सभी प्रेम-पूर्व क खुशी-खुशी अपने-अपने घर लीट गये।

इसकी अनेक स्त्रियाँ "धाँ। पद्मावती, सीवीरी, सुकेशो, केकगी, सैरन्ध्री, वपुष्मती, तथा सुरोभना जो क्रमशः विदर्भ, सीवीर (उत्तरी सिंध और मूनस्थान), मगध, मह (रावी और चनाव का दोश्राव), केकग (व्यास व सतलज का द्वीप), सिन्धु, चेही, (बुन्देन खग्ड और मध्य प्रदेश का भाग) की राजकन्या थीं। खुद्रावस्था में मान्याता ने इसे पराजित किया।

मरुन नाम के श्रन्य भी राजा थे जो इतने सुप्रसिद्ध न थे। यथा — करंघम का पुत्र श्रोंर ययाति के पुत्र तुर्वसु॰ की पीढ़ी में पंचम, शराबिदु के वंश म पंचम। इनमें ज्येष्ठ नरिष्णना । गदी पर बेठा श्रीर इसके बाद 'दम' गदी पर बेठा।

#### दम

दशार्या (पूर्वमालवा भूपाल सहित ) के राजा चारुकर्या की पुत्री सुमना १ के स्वयंवर में दम की अपना पति बनाया। मद के महान द, विदर्भ के संकन्दन, तथा वपुष्मत चाहरी थे

<sup>1.</sup> रामायण ७-१८ ! यह भाकमण संभवतः भाग्भों के उत्तरभारताधिकार की भूमिका थी ।

२. ऐतरेय ब्राह्म्य ५-२१ ।

**३. महाभारत ११-२२४**।

४. मार्कवडेय पुराख १३० अध्याय ।

**५. वहीं ⋅, १**२१।

६. महाभारत १२-१८-६८।

७. विष्णु ४-१६।

म. मत्स्यपुराख १४-१४।

<sup>4.</sup> मार्कवडेयपुराख १६२ ।

१०. वहीं ,, १६३।

कि इस तीनों में से ही कोई एक सुमना का पाणि-पीइन करे। दम ने उपस्थित राजकुमारों और राजाओं से इसकी निन्दा की; किन्तु इन लोगों ने जब कान न दिया, तब इसे बाहुबल का अवलम्ब लेना पड़ा और विजयलद्मी तथा गृहलद्मी को लेकर वह घर लौटा। पिता ने इसे राजा बना दिया और स्वर्य अपनी रानी इन्द्रसेना के साथ वानप्रस्थ ले लिया। पराजित कुमार वपुष्मत ने वन में निर्ष्यन्त की हत्या कर दी। इन्द्र सेना ने अपने पुत्र दम की इत्या का बदला लेने का संवाद भेजा। वपुष्मत को मारकर उसके रक्तमांस से दम ने अपने पिता का शाद्ध किया।

# राज्यवद्ध न

वायु पुराण इसे राष्ट्रवर्ष न कहता है। इसके राज्य में सर्वेदिय हुआ। रोग, अनाशृष्टि और सर्पों का भय न रहा। इससे प्रकट है कि इसका जनस्वास्थ्य-विभाग और कृषि-विभाग पूर्ण विकसित था। विदर्भ राजकन्या मानिनी इसकी प्रिय रानी थी। एक बार पित के प्रथम स्वेतकेश को देखकर वह रोने लगी। इसपर राजा ने प्रजा-सभा को खुलाया और पुत्र को राज्य सौंपकर स्वयं राज्य त्याग करना चाहा। इससे प्रजा व्याकुल हो उठी। सभी कामरूप के पर्वत प्रदेश में गुरु विशाल वन में तपस्या के लिए गये और वहाँ सूर्यपूजा के फल से राजा दीर्घायु हो गया।

किन्तु जब राजा ने देखा कि हमारी शेष प्रजा मृत्यु के जाल में स्वाभाविक जा रही है, तब उसने सोचा कि मैं ही अकेले पृथ्वी का भोग कब तक कहाँगा। राजा ने भी बोर तपस्या आरंभ की और इसकी प्रजा भी दीर्घायु होने लगी अर्थात् अकाल मृत्यु न होने के कारण इसके काल में लोग बहुत दिनों तक जीते थे। अतः कहा गया है कि राज्यवर्द्धन का जन्म अपने तथा प्रजा के दीर्घायु होने के लिए हुआ था। इससे स्पष्ट है कि राजा को प्रजा कितनी प्रिय थी तथा प्रजा उसे कितना चाहती थी। इसके बाद सुध्ति, नर, केवल, बंधुमान, वेगवान सुध और तृण्यविंदु कमशः राजा हुए।

# तृएविंदु

इसने अलम्बुषा ४ को भार्या बना कर उससे तीन पुत्र और एक कन्या उत्पन्न की। विशाल, शून्य विंदु, धूमकेतु तथा इडविडा ५ या इलाविला। इस इलाविला ने ही रावण के पिता-मह पुलस्त्य का आलिंगन किया। तृणविंदु के बाद विशाल ६ गदी पर बैठा। और वैशाली नगर उसी ने अपने नाम से बताया। इस वंश का श्रंतिम राजा था सुमित जिसका राज्य क • सं० ३६४ में समाप्त हो गया। संभवतः यह राज्य मिथिला में संमग्त हो गया।

१. मार्कंपडेयपुराण १३४।

२. ,, 🤺 ,, १३४ और १३६ ।

**३. ,, १०३-११० स**ध्याय ।

४. शत्र १-१३ म-११; विष्णु ४-१-१ म; भागात ६-१-३१ ।

४. महाभारत ३-८६।

६. वायु ८६-११-१७; ब्रह्मावड १-६१-१२; विष्णु ४-१-१८; रामायण १-४७-१२; भागवत १-२-११ ।

### अष्टम अध्याय

# लिच्छवी गणराज्य

लिच्छ्रवी शब्द के विभिन्न हुप पाये जाते हैं — लिच्छ्रिवी, लेच्छ्रवि, लेच्छ्रह तथा निच्छ्रवि। पाली प्रन्थों में प्रापः तिच्छ्रवि पाया जाता है, किन्तु महावस्तु अवदान में लेच्छ्रवि पाया जाता है जो प्राचीन जैन धर्म-प्रन्थों के प्राकृत लेच्छ्रह का पर्याप है। कौटिल्य अर्थशास्त्र में लिच्छ्रविक हुप पाया जाता है। मनुस्मृति के कि कश्मीरी टीका में लिच्छ्रवी, मेधातिष, और गोविन्द की टीकाओं में लिच्छ्रवी तथा वंगटीकाकार कुर पुक्त भट्ट ने निच्छ्रवि पाठ लिखा है। श्रम्वी श्रामी में वंगान्तर में 'न' और 'ल' का साम्य होने से लि के बदले नि पढ़ा गया। चन्द्रगुप्त प्रथम की मुदाओं 'पर बहुववन में लिच्छ्रव्याः पाया जाता है। अनेक गुप्तामिलेखों में लिच्छ्रवी हुप भिलता है। सक्त्रगुप्त के 'भितरी' अभिलेख के में लिच्छ्रवी हुप पाया जाता है। हुयेन संग 'इन्हें लि चे पो कहता है जो लिच्छ्रवि का ही पर्याय है।

## अभिभव

विसेंट आर्थर रिमथ ° के अनुसार लिच्छिवियों की उत्पत्ति तिब्बत से हुई; क्योंकि लिच्छिवियों का मृतसंस्कार और न्याय ° ° पद्धति तिब्बत के समान है। किन्तु लिच्छिवियों ने यह परम्परा अपने वैदिक ऋषियों से प्राप्त की। इन परंपराओं के विषय में अधर्ववेद ° ° कहता है—हे अगिन। गई हुए को, फेंके हुए को, अगिन से जते हुए को तथा जो डाले पड़े गये हैं,

१. महावरतु, सेनार्टं सम्यादित ए० १२४४।

र. सेकंड बुक आफ इस्ट, भाग २२ ए॰ २६६ तथा भाग ४४ अंश २ ए॰ ३२१, टिप्रणी २ (सूत्रकृताङ्ग तथा कल्पसूत्र )।

३. कौटिल्य ११-१।

४. मनु १०-२२।

४. एज आफ इन्पीरियल गुप्त, राखाल दास वनर्जी काशी विश्वविद्याखय १६६५, पृ० ४।

६. फ्लीट का गुप्ताभिलेख भाग ३, ए० २५,४३,५०,६३।

७. वहीं पृष्ठ २२६।

म बुद्धिस्ट रेकार्ड आफ वेस्टन वरुर्ड, वीत सम्पादित भाग २, ए० ७३।

इ्यिडयन प्रेंटिक्वेरी १६०३, पृ० २३३।

१०. एशियाटिक सोसायटी बंगाख का विवरण १८६४, पृ० १ शरकान्द्र दास ।

११, अथवंवेद १८-२-३४।

उन्हें यज्ञभाग खाने को लाश्रो। गाइने की प्रथा तथा उच स्थान पर मुर्दी को रखने की प्रथा का उन्लेख श्रापस्तम्ब श्रीतसूत्र ै में भी मिलता है।

बैशाली की प्राचीन-स्थाय पद्धित और आधुनिक लासा की स्थाय-पद्धित की समता के विषय में हम कह सकते हैं कि तिब्बतियों ने यह सब परम्परा और अपना धर्म लिच्छिवियों से सीखा, जिन्होंने मध्यकाल में नेपात जीता और, वहाँ बर गये और वहाँ से आगे बढ़कर तिब्बत को भी जीता और वहाँ भी बर गये। अपितु प्राचीन बौद्धकाल में तिब्बत की सम्यता का ज्ञान हमें कम ही है। इस बात का ध्यान हमें निब्बती और पाली साहित्य से प्राप्त लिच्छत्री परंपराओं की तुलना के लिए रखना चाहिए।

सतीश चन्द्र विद्याभूषण ने पारिसक साम्राज्य के निसिवि और मनु के निच्छित के शब्द साम्य को पाकर यह निष्कर्ष निकाला कि लिच्छितियों का मूल स्थान फारस है और ये भारत में निसिति नगर से प्राय: ४१८ वि॰ सं॰ पूर्व या किल-संवत् १५८६ में श्राये। लिच्छितियों को दारावयुस (२५८६ से २६९६ क॰ सं० तक) के अनुयायियों से मिलाना कठिन है; क्योंकि लिच्छिती लोग बुद्ध निवाण के (क० सं० २५५८) पूर्व ही सभ्यता और यश की उच्च कोटि पर थे। अगितु किसी भी प्राचीन प्रथ में इनके विदेशी होने की परंपरा या उल्लेख नहीं है।

### व्रात्य क्षत्रिय

मनु कहता है कि राजन्य बात्य से मल्ल, मल्ल, लिच्छिव, नट, करण, खश श्रौर दिविड की उत्पत्ति हुई। श्रभिषिक राज का वंशज राजन्य होता है तथा मनु के श्रनुसार बात्य वे हैं जो समान वर्ण से द्विजाति की संतान हो। किन्तु जो स्वधर्म विमुख होने के कारण सावित्री पतित हो जाते हैं। इनके चित्रय होने में शंका नहीं है; किन्तु मनु के बताये मार्ग पर चतने में ये कहर नथे। मनु का बताया मार्ग सार्र संसार के कल्याण के लिए हैं तथा सभी लोग इसी श्राह्म का पालन करने की शिचा लें।

हम जानते हैं कि नाभाग और उसके वंशज वैश्य घोषित किये गये थे; क्योंकि नाभाग ने ऋषियों की आजा के विरुद्ध एक वैश्य कन्या का पाणिप्रहण किया था। यद्यपि यह कन्या चित्रय रह की थी। विवाह के समय उसने अपना यह परिचय न दिया; किन्तु जब इन्का पुत्र मलन्दन इसके पित को राज्य सौंपने लगा तव वैश्य कन्या ने बताया कि में किस प्रकार चित्रय वंशा की हूँ। इसके पुत्र भन्नन्दन का भी चित्रयोचित संस्कार न हुआ; क्योंकि वैश्या-पुत्र होने कारण यह पितत माना जाना था। अतः वैशाली साम्राज्य के आरंभ से ही इस वंश के कुछ राजा ब्रायणों की दिए में पितत या बारय समभे जाते थे; अतः उनके वंशज बारय चित्रय माने जाने लगे। अपितु लिच्छवी लोग, अब्रायण संप्रदाय, जैन अंतः बौद्धों के प्रमुख नेता थे। भारतीय जनता विदेशियों को, विशेषतः ब्राह्मण विद्वेषियों को, ब्राह्मण विद्वेषयों को, ब्राह्मण विद्येषयों को, ब्राह्मण विद्वेषयों को क्राह्मण विद्वेषयों को स्वर्वेषया चित्रयों का विद्वेषयों को स्वर्वेषया विद्वेषयों को स्वर्वेषया चित्रयों का विद्वेषया विद्वेषया चित्रयों का स्वर्वेषया विद्वेषया चित्रया चित्रया चित्रया चित्रया चित्रया चित्रया चार्यय चित्रया चित्रया चित्रया चित्रया चित्रया चित्रया चित्रया चित्रया चार्यय चित्रया चित्रया चार्यय चित्रया चित्रया चित्रया चित्रया चार्यया चित्रया चित्रया चित्रया चार्यया चित्रया चित्रया चित्रया चित्रया चित्रया चार्यया चित्रया चार्यय चित्रया चित्रया चित्रया चित्रया चित्रया चित्रया चित्रया चार्यय चित्रया चित्रया चार्यय चित्रया चित्

१. श्रापस्तंब १-८७।

२. इंडियन प्रेंटिक्वेरी १६ म, ए० ७०।

<sup>4.</sup> सन्-१०-१२!

४. अमरकोष १-८-३; २-७-४३; पाणिनि ४-३-३६७ राजस्व सुराहवत् ।

<sup>⊀.</sup> मनु १०-२०।

<sup>.</sup> ६. मजु २-१७ तथा डाक्टर भगवान् दास का एँसियंट वरसेस माडनै साई टिफिक सोसक्रिजन देखें ।

### लिच्छवी क्षत्रिय थे

जब बेशाली के लिच्छिवियों ने सुना कि कुसीनारा में सुद्ध का निर्वाण हो गया तब उन्होंने मल्लों के पास संवाद भेजा कि भगवान सुद्ध चित्रय थे और हम भी चित्रय हैं। महाली नामक एक लिच्छिती राजा कहता है कि जैसे सुद्ध चित्रय हैं, उसी तरह मैं भी चित्रिय हूँ। यदि सुद्ध को ज्ञान शिप्त हो सकतो है और ने सर्वज्ञ हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं हो सकता ? चेटक वंशाली का राजा था और इसकी बहन त्रिशला, जो वर्द्ध मान महाबीर की माता थी, सर्वदा चित्रियाणी कहकर श्रभिदित की जाती है।

राकाहिल 3 सुनङ्ग, सेत्सेन का उल्लेख करता है और कहता है कि शाक्यवंश (जिसमें बुद्ध का जन्म हुआ था) तीन आशों में विभाजित था। इन तीन शाखाओं के प्रमुख प्रतिनिधि थे महाशक्य, लिच्छवी शाक्य, तथा पार्वतीय शाक्य। न्याङ्किस्तनपो तिब्बत का प्रथम राजा लिच्छवी शाक्यवंश का था।

जब बुद्ध महामारी को दूर करने के लिए वैशालों गये तब वहां के लोगों को वे सर्वधा 'विश्वष्ठा' कहकर संबोधन करते थे। मौंजल्यायन से जब पूछा जाता है कि अजातशत्रु के प्रति लिच्छवियों को कहाँ तक सफलता मिलेगी, नब वह कहता — विश्वपोत्र ! तुम लोग विजयी होगे। महावीर की माता त्रिशला भी विश्वपोत्र की थी। नेपाल वंशावली में लिच्छवियों को सूर्यवंशी बताया गया है। अतः हम कह सकते हैं कि लिच्छवी विश्वपोत्रीय (दार्शनिक विचार) चत्रिय थे।

बीद्ध टीकाकारों े ने लिच्छिवियों की उत्पत्ति का एक काल्पनिक वर्णन दिया है। बनारस की रानी से मांस पिंड उत्पन्न हुआ। उसने उसे काल्पपंजर में डालकर तथा मुहर करके गंगा में बहा दिया। एक यित ने इसे पाणा तथा काष्ट्रपंजर में आप्त मांस-पिंड की सेवा की जिससे यमल पैदा हुए। इन सबों के पेट में जो कुछ भी जाता था स्पष्ट दीख पड़ता था मानों पेट पारदशों हो। अतः वे चर्मरहित (निच्छिति) मालूम होते थे। कुछ लोग कहते थे, इनका चर्म इतना पतला है (लिनाच्छिति) कि पेट या उसमें जो कुछ अन्दर चला जाय, सब सिला हुआ जान पड़ता था। जब ये स्याने हुए तब अन्य बालक इनके साथ, लड़ाका होने के कारण, खेलना पसन्द नहीं करते थे, अतः ये वर्जित समभे जाते थे (वर्जितच्चा)। जब ये १६ वर्ष के

१. महा-परिनिबाणसुत्त ६-२४; दीवनिकाय भाग २, ए० १६१ ( भागवत संपादित )। तुक्षना करॅं — भगवापि खत्तियो प्रहमि खत्तियो।

२. सुमंगल विलासिनी १-३१२, पाली टेक्ट सोसायटी।

रे. खाइफ आफ बुद्ध एयड आर्जी हिस्ट्री आफ हिंज आडर, **बुद्धविख राकाहिज** बिखित जन्दन १६०७ ए० २०२ नोट (साधारण-संस्करण)।

४ महावस्तु १-२८३ ।

४. राकःडिल प्र० ६७।

६. सेकेड बुक बाफ इस्ट भाग २२, ए॰ १६६।

इंडियन ऐंटिक्वेरी भाग ६७, ए० ७८-६० ।

म. सर्विक्तसनिकाय टीका १-२४म; खुद्दक पाठ टीका पु॰ १४म-६०; पासी संज्ञाकोष २-७म१।

हुए, तब गाँववालों ने इनके लिए राजा से भूमि ले दी। इन्होंने नगर बसाया श्रोर श्रापस में विवाह कर लिया। इनके देश को बज्जि कहने लगे।

इनके नगर को बार-बार विस्तार करना पड़ा। श्रतः इसका नाम वैसाली पड़ा। इस दन्त-कथा से भी यही सिद्ध होता है कि लिच्छवी चित्रिय थे। लिच्छवी शब्द का व्याकरण से साधारणनः व्युत्पत्ति नहीं कर सकते; श्रतः जब ये शिक्षशाली श्रीर प्रसिद्ध हो गये, तब इनके लिए कोई प्राचीन परम्परा रची गई।

जायसवात के मन में लिच्छवी शब्द लिच्छु से बना है श्रीर इसका श्रर्थ होता है—लिच्छु (लिच्छु) का वंशज । लिच्च का श्रर्थ होता है लच्यविरोष श्रीर लिच्चु श्रीर लिच्च श्रापस में मिलते हैं । समवतः यह नाम किसी गात्र विशेष चिह्न का द्योतक है ।

#### वज्जी

ये लिच्छवां संभवतः महाकाव्यों त्रोर पुराणों के ऋच हो सकते हैं जो प्रायः पर्वतीय ये, त्रौर को नेपाल तथा तिब्बन की उपत्यका में बसते थे। ऋच शब्द का परिवर्तन होकर निच्छ हो गया, श्रतः इस वंश के लोग लिच्छई या लिच्छवी कहलाने लगे। ऋच शब्द का श्रथं भाजू, भयानक जानवर त्रौर तारा भी होता है। प्राचीन काल में किसी भयानक जन्तु विशेषतः सिंह (केसरी, वृज्जिन ) के लिए भी इस शब्द का प्रयोग होता था। सिंह शक्ति का द्योतक है। इसी कारण लिच्छवियों ने सिंह को श्रपनी पताका का चिह्न चुना, जिसे बाद में शिशुनागों श्रौर गुप्तों ने भी प्रहण किया। लंका का नाम भी सिंह (विजय सिंह) के नाम पर सिंहल पड़ा । प्राचीन काल में भी तृ ग्रविन्दु के राज्य-काल में वैशाली के लोगों ने लंका को उपनिवेश बनाया था। भगवान महावीर का लांच्छन भी सिंह है। इससे सिद्ध होता है कि वृज्जि ऋच वंश के हैं। कथानक में इन तिच्छवियों को भगड़ाजू बनाया गया है। किन्तु वर्जित का अपश्रंश वर्जि होगा, न कि वृज्जि, जो हप प्रायः पाया जाता है। इन्हें बृज्जिन या वज्जी सभवतः इसलिए कहते थे कि ये अपने केशों को विशेष हप से सैवारते थे। सिंह का आयाल सन्दर श्रौर प्रायता होता है। शनपथ बाहाण कहता है कि प्रस्तर चित्रय जाति का द्योतक है भीर सायण कहता है—शिर के बालों को ऊपर की श्रोर सैवारने को प्रस्तर कहते हैं। हो सकता है विज्ञियों के घुं घराले केश भी उसी प्रकार सीवार जाते हों।

१. विमल चरण लाहा का प्राचीन भारतीय चत्रियधंश, (कलकत्ता) १६२२,पू०२१।

२. हिन्दू पालिटी -- जायसवाल - ( १६२४ ) भाग १, पृ० १८६।

३. उगादि ३-६६, ऋषति ऋषिगती ।

४. श्रमरकोष वेशोऽपि वृजिनः।

**५. दीपवंश ६-**३।

श्व भी चम्पारण के खोगों को थारू वज्जी कहते हैं, ज० विश्व छो० दि॰ सो॰ ६ २६१।

७. शतपथ ब्राह्मण १-१-४-१०; १-१-१ ७ वैदिक कोष, लाहौर प० १३४।

प. वहीं-तुलना करें-उद्ध वेद केश संघारमक !

#### गएराज्य

यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि इसके गणराज्य की स्थापना कब हुई। किन्तु इसके दिवियान के सिवस्तर अध्ययन से ज्ञात होता है कि वज्जी संघ की स्थापना विदेह राजवंश की हीनावस्था और पतन के बाद हुई होगी तथा इसके दिविधान-निर्माण में भी यथेष्ट समय लगा होगा। यदि वैशाली सम्माज्य पतन के बाद ही संघराज्य स्थापित हुआ होता तो इसका प्रधान या इसकी जनता महामारत युद्ध में किसी-न-किसी पत्त से अवश्य भाग जिये होती। जिस प्रकार प्राचीन यूनान में राजनीतिक परिवर्तन हुए, ठीक उसी प्रकार प्राचीन भारत में भी राज्य परिवर्तन होते थे।

राजाओं का अधिकाः संभिनि कर दिया जाता था और राजा के उत्पर इतने अंदरा लगा दिये जाते थे कि राज्य केवल दिखावे के लिए रह जाता था और राजशिक दूसरों के हाथ में चती जाती। महामारत में वैशानी राजा या जनना का कहीं भी उल्लेख नहीं; किन्तु, मह्नों का उल्लेख हैं। संभवतः वंशाली का भी कुठ भाग मल्लों के हाथ था; किन्तु अधिकांश विदेहों के अधीन था। हम बुद्ध निर्माण के प्रायः दो सौ वर्ष पूर्व संघ-राज्य की स्थापना क० सं० २५०० में मान सकते हैं। अजातशात्रु ने इसका सर्वनाश क० सं० २५०६ में किया।

तिच्छित्रयों का गण-राज्य महाशक्तिशाली था। गण-राज्य का प्रवान राजा होता था तथा अन्य अधिकारी जिसे जनता चुनती वे ही शासन करते थे। इनका बल एकता में था।

ये अपने प्रतिनिधि, संघ श्रौर स्त्रियों को महाश्रद्धा की दृष्टि से देखते थे। जब मगय के महामंत्री ने बुद्ध से प्रश्न किया कि विजियों के ऊपर श्राक्रमण करने पर कहाँ तक सफलता मिलेगी तब उस समय के बुद्ध वाक्य के भी इस कथन की पुष्टि होती है।

### संविधान

जातकों ४ में इन हो गगाराज्य कहा गया है। इसके प्रधान अधिकारी " तीन थे—राजा, उपराज और सेनापति। अन्यत्र भागाउ।नारिक भी नाया जाता है। राज्य ७००७ वासियों के हाथ में था। ये दी कमशाः " राजा उपराज, सेनापति और भागडागारिक होते थे। किन्तु कुल जन संख्या ९,६८,००० थी। अभितु हो सकता है कि ७००७ ठोक संख्या न हो जो राज्य-परिषद् के सदस्य हों। यह कलियत संख्या हो सकती है और किसी तांत्रिक उद्देश्य से सात का तीन बार प्रयोग किया गया हो।

१. पालिटिकल हिस्ट्री द्याफ ऐं शियंट इचिडया ए० १०२।

२. महाभारत २-२६-२०।

३. सेक्रेडबुक ग्राफ इस्ट ११-३-६ ; दीवनिकाय २-६०।

४. जातक ४-१४८।

अस्य कथा ( जर्नेल पृशियाटिक सोसायटी भ्राफ बंगाल, १८६८ ), पृ० ६६३ ।

६. जातक १-.०४।

७. वहीं ,,

<sup>□.</sup> महाबस्तु १, पृ० २४६ और २७१।

प्राचीन युनानी नगर राज्य में लोग प्रायः स्पष्ट तः स्राना मत प्रकः करते थे; क्योंिक श्रिथिकांश युनानी राज्यों का जेत्रफत कुछ वर्ग मी तों तक ही सीमित था। वेशाती राज्य महान् था स्रोर इसकी जन-संख्या विस्तीर्ण थी। यह नहीं कहा जा सकता कि महिना, बानक, यह स्रोर पापियों को मतदान का स्रिधिकार था या नहीं। यह सत्य है कि भारत में दास में ये दौर मेगास्थनीज भी इसकी पुष्टि करता है। फिर भी यह कहना कठिन है कि ७००७ संख्या प्रतिनिधियों के जुनाव की थी या प्रकट जुनाव की। किन्तु हम सत्य से स्रिधिक दूर न होंग, यि कल्पना करें कि परिवारों की संख्या ७००७ स्रोर लोगों की संख्या १,६८,०००। इस दशा में प्रति परिवार २५ लोग होंगे। हो सकता है कि प्रति परिवार से एक प्रतिनिधि जन-सभा के के लिए जुना जाता हो।

9. यूनानी कहते हैं कि भारत में दास-प्रथा झज्ञात थी या झानिसिफीटस के झनुसार मुसिकेनस राज्य में (पतंजित महाभाष्य, ४-१-६ का मीपिकर = उत्तरी सिंघ) दास प्रथा न थी। दासें के बदले वे नघयुवकों को काम में लाते थे। यद्यपि मनु (७-४११) ने सात प्रकार के दास बतलाये हैं; किन्तु उसने विधान किया है कि के हैं भी आर्य समूद्र दास नहीं बनाया जा सकता। दास झपने स्वामी की सेवा के झांतरित्त झांजत धन से झपनी स्वतंत्रता पा सकता था तथा बाहर से भी धन देकर कोई भी उसे मुक्त कर सकता था। यूनान से भारत की दास प्रथा इतनी विभिन्न थी कि लोग इसे ठीक से समम नहीं पाते।

घर के तुच्छ काम प्रायः दास या वर्णरांकर करते थे। ये ही कारीगर श्रीर गाँवों में सेवक का काम भी करते थे। अधिक कुशल कारीगर यथा रथ-निर्माता सूत इत्यादि श्रायें वंश के थे और समाज से बहिष्कृत न थे। कृषक दास प्रायः शूद्ध था जो गाँव का श्रविकांश अस कार्य करता था श्रीर अन्न का दर्शांश अपनी मजदूरी पाता था।

सात प्रकार के दास ये हैं — युद्ध वंदी, भोजन के जिए नित्य श्रम करनेवाले, घर में उरपनन दास, कृत दास, दत्त-दास, वंश परम्परा के दास तथा जिन्हें दास होने का दंड मिला है। बीर योद्धा भी बंदी होने पर दास हो प्रकता है। दास चरवाहा या न्यापारी हो सकता है; यदि सेवा से अपना पेट पालन न कर सके। कृपकों की श्रेणी में श्रक्षिकांश दास ही थे। दास के पास कुछ भी अपना न था। वह शारीरिक श्रम के रूर में कर देता था; क्योंकि उसके पास धन न था। दासों की आवश्यकता प्रत्येक गृह में पारिवारिक कार्य के लिए होती थी। किन्तु दास साधारणतः पश्चात्य देशों की तरह खान, बागान श्रीर गृहों में निराश्रय के समान नहीं रखे जाते थे। जातकों में दासों के प्रति द्या का भाव है। वे पढ़ते हैं, कारीगरी सीखते हैं तथा अन्य कार्य करते हैं।

असक या सजदूर किसी का हथकंडा न था यद्यपि उसे कदाचित्काल बहुत अधिक अस भी करना पड़ता था। गाँवों का अधिकांश कार्य दास या वंश प्रस्परा के कारीगर करते थे, जो प्रस्परा से चली आई उपज के अंश को पाते थे। इन्हें प्रत्येक कार्य के लिए अलग पैसा न सिलता था। सभी अस का सहस्व समझते थे और बड़े-छाटे सभी अस करते थे जिससे अधिक अन्त पैदा हो। अतः हम कह सकते हैं कि भारत में दास प्रथा न थी और वैशाली संघराज्य में सभी को सतदान का अधिकार था।

इस सम्बन्धमें विस्तार के जिए जेलक का 'भारतीय श्रम-विधान' देखें।

# स्वतंत्रता समता एवं भ्रातृत्व

स्वतंत्रता का अर्थ है कि इस ऐसी परिस्थित में रहें जहाँ मतुष्य अपनी इच्छाओं का महान् दास हो, सभ्यता का अर्थ है कि किपी विशिष्ट व्यक्ति के लिए अलग नियम न हो तथा सभी के लिए उन्नित के समान द्वार खुते हों तथा आतृत्व का अर्थ है कि लोग मिलकर समान आनन्द, उत्सव और व्यापार में भाग लें। इस विचार से हम कह सकते हैं कि वैशानी में पूर्ण स्वतंत्रता, सभ्यता और आतृत्व था। वैशानी के लोग उत्तम, मध्यम तथा वृद्ध या ज्येष्ठ का आदर करते थे। सभी अपनेको राजा समस्ति थे । कोई भो दूसरों का अनुयायी बनने को तैयार न था।

# अनुशासन-राज्य

उन दिनों में वैशाली में अनुशासन का राज्य था। इसका यह अर्थ 3 है कि कोई भी भ्यक्ति विना किसी अनुशासन के विशिष्ट अनुभंग करने पर ही दगड़ का भागी हो सकेगा। उसके लिए उसे साधारण नियम के अनुसार साधारण कैटक शोधन सभा के संमुख अपनी सफाई देनी होती थी। कोई भी व्यक्ति अनुशासन से परेन था। किन्तु सभी राज्य के साधारण नियमों से ही अनुशासित होते थे। विधान के साधारण सिद्धान्त न्यायनिर्णयों के फनस्बह्म थे, जो निर्णय विशिष्ट न्यायालयों के सम्मुख व्यक्तिगत अधिकारों की रच्चा के लिए किया जाता था। वैशानी में किसी भी नागरिक को दोषी माना नहीं जा सकता था जबतक कि सेनापित, उपराज और राजा विभिन्न हम से बिना मतभेद के उसे दोषी न बतावें। प्रधान के निर्णय का लेखा सावधानी से रखा जाता था। न्याय के लिए सिवहित कचहरी होती थी तथा अष्टकुत (जूरी) पद्धति भी प्रचलित थी।

# व्यवहार-पद्धति

वैशाली संघ बौद्ध धर्म के बहुत पूर्व स्थापित हो चुका था; श्रत: बुद्ध ने स्वभावतः राजनीतिक पद्धित को अपने रंघ के लिए श्रपनाया। क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि बौद्ध संघ राजनीतिक संघ का श्रमुकरण है। किन्तु हमें राजनीतिक संघ का ति कित वर्णन नहीं मिलता! यदि बौद्ध धर्म संघ से धार्मिक विशेषताओं को हटाकर उसकी संघ पद्धित का श्रध्ययन करें तो हमें गणराज का पूर्ण चित्र मिल सकेगा। प्रत्येक सदस्य का एक नियत स्थान होता था। नित्त को तीन बार सभा के सामने रखा जाता था तथा जो इस ( नित्त ) क्रिप्त से सहमत न होते थे, वे ही बोत्तने के श्रधिकारी सममें जाते थे। न्यूनतम संख्या पूर्ण कोरम पद्धित का पालन कहाई से किया जाता था। एक पूरक इसके लिए नियुक्त होता था। वह उचित संख्या पूरा करने का भार लेता था। छन्द ( मतदान ) निःशुक्त और स्वतंत्र रूप से दिया जाता था। गुप्त रूप से मत प्रकट करना साधारण नियम था तथा सभा के विवरण श्रीर निर्णय का श्राले व सावधानी से रखा जाता था। काशितसाद जायसवाल ने इन विषयों का विवेचन विशद रूप में किया है और हमें इन्हें दुहराने की श्रावरयकता नहीं।

१. व्रामर आफ पोबिटिक्स, बास्कीकृत ए० १४२,११२-३।

२. खितत विस्तर तृतीय श्रध्याय ।

३. डाइसी का इंट्रोडक्सन दु दी स्टडी झाफ दी सा झॉफ कंस्टीट्यूरान ए० १६८ इत्यादि । ७. हिंदू पासिटी, जायसवाल-स्निस्ति, १६२४ कसकत्ता ।

### नागरिक-अधिकार

वैशाली के रहनेवालों को दिन कहते थे तथा दूसरों को वृजिक कहते थे। कौटलय के अनुसार वृजिक वे थे जो वैशाली-संघ के मक वे। चाहे वे वैशाली-संघ के रहनेवाले भले ही न हों। वृजिक में वैशाली के वासी तथा अन्य लोग भी थे, जो साधारणतः संघ के मक थे।

# विवाह-नियम

वैशाली के लोगों ने नियम बनाया था कि प्रथम मंडल में उरपन्न कन्या का विवाह प्रथम ही मंडल में हो; द्विनीय और तृतीय मंडल में नहीं। मध्यम मंडल की कन्या का विवाह प्रथम एवं द्वितीय मंडल में हो सकता था, किन्तु तृतीय मंडल की कन्या का विवाह किसी भी मंडल में हो सकता था।

श्रिपतु किसी भी कन्या का विवाह वैशाली संघ के बाहर नहीं हो सकता था। इससे प्रकट है कि इस प्रदेश में वर्ण विभेद प्रचलित था।

### मगध से मैत्री

वैशाली के राजा चेटक की कन्या चेल्लना का विवाह सेनीय विविद्यार से हुआ था। हो श्रीभदा श्रीर मछा नाम से भी पुकारते हैं। बौद साहित्य में इसे वेदेही कहा गया है। बुद घोष वेदेह का श्रम करता है—'बौदिकप्रेरणा वेदेन ईहति।' इसके अनुसार वेदेह का श्रम विदेह की रहनेवाली मान्य नहीं हो सकता; क्योंकि जातक विद्यार श्रमुसार श्रमुसार श्रमुसार श्रमातशत्रु की मां कोसल-राज प्रसेनजित की बहुन थी।

विदेह राज विरुधक का मंत्री साकल रें अपने दो पुत्र गोपाल और सिंह के साथ वैशाली प्राया। कुछ समय के बाद साकल नायक चुना गया। उसके दोनों पुत्रों ने वैशाली में विवाह केया। सिंह की एक कन्या वासवी थी। साकल की मृत्यु के बाद सिंह नायक नियुक्त हुआ। गोपाल ने ज्येष्ठ होने के कारण इसमें अपनी अप्रतिष्ठा सममी और वह राजगृह चला गया और वेम्बिसार का मुख्य अमात्य बना। विम्बिसार ने गोपाल की आतृजा वासवी का पाणिप्रहण

१. पाथिनि ४-२-१११।

२. अर्थशास्त्र ११-१।

३. पाणिनि ४-३-६४-१००।

४. पाणिनि ४-३-८६-६० ।

**४. राकहिस पु॰ ६२।** 

६. सेक्रेड बुक बाफ इस्ट मारा २२ भूमिका पृष्ठ १३ ।

७. वही पृष्ठ १३, टिप्पणी ३।

म. बुक बाफ किंद्र ड सेविंगस १-१म टिप्पणी।

१. संयुक्त निकाय २-२१८।

१०. वहीं २-२-४-५ ।

११. फासबब ३-१२१; ४-३४२।

१२. राकहिल पु० ६३-६४।

किया। यह वासवी विदेह वंश की थी। श्वतः वैदेही कहलाई। राय बौधुरी का मत है कि इस विशेषण का आधार भौगोलिक है। यह विदेह के सभी चित्रय वंश या उत्तर बिहार के सभी लोगों के लिए प्रयुक्त होता था, चाहे विदेह से उनका कोई संबंध भले ही न रहा हो। आचारांग र सूत्र में कुएड प्राम वैशाली के समीप विदेह में बतलाया गया है।

#### अभयजन्म

अम्बापाली एक लिच्छवी नायक महानाम की कन्या थी। वैशाली संघनियम के अनुसार नगर की सर्वान्न सुन्दरी का विवाह किसी विशेष व्यक्ति से न होता था; बिल्क वह सभी के उपभोग की सामग्री समभी जाती थी। अतः वह वाराङ्गना हो गई। विग्विसार ने गोपाल के मुख से उसके रूप-यौवन की प्रशंसा सुनी। यदापि लिच्छिवियों से इसकी पटती न थी, तथापि विग्विसार ने वैशाली जाकर सात दिनों तक अम्बापाली के साथ आनन्द भोग किया। अम्बपाली को एक पुत्र हुआ, जिसे उसने अपने पिता विग्विसार के पास मगध भेज दिया। बालक बिना डर-भय के अपने पिता के साथ चला गया। इसीसे इसका नाम अभय के पड़ा। देवदत्त भंडारकर के मत में वैदेही के साथ यह वैवाहिक सम्बन्ध विग्वसार और लिच्छवियों में युद्ध के बाद संधि हो जाने के फलस्वरूप था। अभय में लिच्छवियों का रक्त था; अतः लिच्छवियों में युद्ध के बाद संधि हो जाने के फलस्वरूप था। अभय में लिच्छवियों का रक्त था; अतः लिच्छवी इसे बहुत चाहते थे। इसी कारण अजातशत्र ने लिच्छवियों के विनाश का प्रण किया; क्योंकि यदि लिच्छवी अभय का साथ देते तो अजातशत्र के लिए राज्य प्राप्ति टेढ़ी खीर हो जाती।

# तीर्थ-विवाद

गंगा नदी के तट पर एक तीर्थ प्राय: एक योजन का था। इसका श्राधा भाग लिच्छिनियों के श्रीर श्राधा श्रजातशत्र के श्रीकार में था; जहाँ उसका शासन चलता था। इसके श्रनितद्र ही पर्वत के पास बहुमृल्य रत्नों की खान थी, जिसे लिच्छिनी हिल्ह लेते थे श्रीर इस प्रकार श्रजातशत्र की बहुन चृति पहुँचाते थे। जन-संख्या में लिच्छिनी बहुत श्रधिक थे, श्रात: श्रजातशत्र ने वैमनस्य का बीज बोकर उनका नाश करने का विचार किया।

जिस मनुष्य ने पद श्रीर पराक्रम के लोभ में श्रपने पिता की सेवा के बदले उसकी प्राया-हत्या करनी चाही, उससे पिता के संबंधियों के प्रति सद्भाव की कामना की श्राशा नहीं की जा सकती। उसे प्रारम्भ से ही प्रतीति होने लगी कि हमारे मगध-राज्य-विस्तार में लिच्छवी महान् रोड़े हैं; श्रत: श्रपनी साम्राज्याकांचा के लिए वजियों का नाश करना उसके लिए श्रावस्थक हो गया।

१. पाजीटिकब हिस्ट्री भाफ ऐंसियंट इंग्डिया ( चतुर्थ संस्कर्ण ) पु॰ १००।

२. सेकेंड बुक बाफ इस्ट भाग २२ भूमिका।

३ राकहिल ए० ६४।

४. क रमाइकेख खेक्चर्स, १६१८ ए० ७४।

४. विनय पिटक १ २२८; उदान **८-६** ।

६ विज्यावदान २-४२२ । — संभवतः यह नेपाल से निवयों द्वारा खाई हुई काष्ट्रधन का उत्त्वेख है। इसे किण्डावि इड्प जाना चाहते थे।

७. श्रंगुत्तर निकाय २-३४।

म. विसक्त चर्या खाहा का 'प्राचीन भारत के चत्रिय वंश', पृ० १६०।

कालान्तर में लिच्छवी विलासप्रिय हो गये। श्रजातशत्र ने वस्सकार को भगवान बुद्ध के पास भेजा तो बुद्ध ने कहा - कर देकर प्रसन्न करने या वत्त मान संघ में वैमनस्य सरपन्न किये बिना विजयों का नाश करना टेढी खीर है। आजातशत्र कर या उन्हार देकर विजयों को प्रसन्न करने के पत्त में न था: क्योंकि ऐसा करने से उसके हाथी और घोड़ों की संख्या कम हो जाती। अतः उसने संघ विच्छेर करने की सीचा। तय हुआ। कि सभासदों की एक सभा बुलाई जाय श्रीर वहाँ विजियों की समस्या पर विचार हो श्रीर श्रन्त में वस्त कार विजियों का पन्न लेगा सभा से निकाले जाने पर वह लिच्छवी देशनें चला जायगा। ठीक ऐसा ही हुआ। विजयों के पूछने पर वस्सकार ने बनाया कि मुम्ने केवल विजयों का पत्त प्रहण करने जैसे तुच्छ श्रपराध के लिए श्रपने देश से निकाला गया और ऐसा कठिन दगड मिला है। विजियों (कि व्सं ० २५ ०३) में वस्सकार को न्याय मंत्री का पर मिला, जिस पर पर वह मगब राज्य में था। वस्सकार शीघ ही श्रपनी श्रद्भुन न्यायशीलता के कारण सर्वत्र प्रिस्ट हो गया। वज्जी के युवक शिक्षा के लिए उसके पास जाने लगे। श्रव वस्तकार श्रपना जाल फैलाने लगा। वह किसी से कुछ कहता और किसी से कुछ।. श्रत: इस प्रकार तीन वर्ष के श्रंहर ही वस्तकार ने विद्वेष का ऐसा बीज बीया कि कोई भी दो वज्जी एक ही साथ मार्ग पर चलने में संकोच करने लगे। जब नगाड़ा बजन लगा, जो साधारणतः उनके एकत्र होने का सुचक था, तब उन्होंने इसकी परवाह न की श्रीर कहने लगेर-पिनियों श्रीर वीरों की एकत्र होने दी। हम ती भिलमंग श्रीर चरवाह हैं। हमें इससे क्या मनलब।'

वस्सकार ने आजातशत्रु को संवाद भेजा कि शीघ्र आवें; क्योंकि यही समुचित अवसर है। अजातशत्रु ने विशाला से नार्यों के साथ वैशाली के लिये कूच किया। मागधों की बढ़ती सेना को रोकने के लिए बार-बार नगाड़ा बजने पर भी लिच्छवियों ने इसकी चिंता न की धीर अजातशत्रु ने विशाल फाटक से विजयी के ह्या में का संव २५७६ में नगर-प्रवेश किया।

श्राजातशत्रु ने लिच्छिवियों को श्रापना श्राधिपत्य स्वीकार करने को बाध्य किया। किन्तु जान पड़ता है कि ये लिच्छावी श्रांतरिक विषयों में स्वतंत्र थे श्रीर उन्होंने मगत्र राज्य में मिल जाने पर भी श्रानी शासन पद्धति बनाये रक्त है। क्यों कि इसके दो सौ वर्ष बाद भी कौरिल्य इनका उल्लेख करता है।

१. संयुक्त निकाय ( पा॰ टे॰ सो॰ ) २-२६ म ।

२. दिव्यावदान २-४२२, मिष्मम निकाय ३-८।

जर्नेक पृथिवादिक सोसायटी आफ बंगाल, १६६८ ए० ६६४।

#### नवम अध्याय

#### मन

मत्त देश विदेह के पश्चिम और मगध के उत्तर पश्चिम की ओर था। इसमें आधुनिक सारन और चम्पारन जिलों के भाग सन्तिहित ये। संभवतः इसके पश्चिम में वत्स कोशल और किपलवस्तु थे और उत्तर में यह हिमालय तक फैला हुआ था। हुवेनसंग के अनुसार यह प्रदेश तराई में शाक्य भूमि के पूर्व और विज्ञसंघ के उत्तर था।

मल्तराब्द का अर्थ होता है—पीक रान, कपोत, मत्स्य विशेष और शिक्तमान्। लेकिन इतिहास में मल्त एक जाति एवं उसके देश का नाम है। यह देश षोड्य ४ महाजन परों में से एक है। पाणिनि "मल्तों की राजधानी को मल्ल प्राम बतलाता है। बुद्ध के काल में यह प्रदेश दो भागों में विभक्त था, जिनकी राजधानियाँ पावा क और कुशीनारा थी। भीमसन ८ ने अपनी पूर्व दिग्विजय यात्रा में मल्ल और कोसल राजाओं को पराजित किया था। महाभारत इसे मल्ल राष्ट्र कहता है। अतः ज्ञात होता है कि महाभारत काल के समय भी (कलि संवत १२३४) मल्ल देश में गणराज्य था और कौटिस्य १० के काल तक (विक्रम पूर्व चतुर्थ शती) यह गणराज्य बना रहा।

- 4. महाभारत २-३१।
- २. दे भौगोक्षिक कोष पुरु १२१।
- ३. बुद्धिस्ट इंडिया (रीस डेविस ) ए० २६।
- ४. पाणिनि ६-२-५४ सच्य देखें।
- र. दोवनिकाय २-२०० ( राहुल सम्पादित पृ० १६० ) इसमें केवल १२ ही मास दिये गये हैं और शेष ४ नहीं है।
- किनंघम इसे पडरौना गंडक के शीर पर कुशीनगर से १२ मीख उत्तर पूर्व बतजाता है। होई ने इसे सारन जिले में सिवान से २ मील पूर्व प्पीर बतजाया।
- ७. कुशीनारा या कुशीनगर राष्टी और गंडक के संगम पर पर्वतमाला पर था (सिमथ)। किनिघम ने इसे किसया प्राम बतबाया, जो गोरखपुर से ३७ मील पूर्व और बेतिया से उत्तर पूर्व है। यहाँ से एक ताम्रपत्र भी मिला है तथा बुद की मूर्ति मिली है— जिसपर मंकित है निर्वाय स्तूप का ताम्रपत्र । यह विक्रम के पंचम शती का ताम्रपत्र हो सकता है। हुवेनसांग के विचार से यह वैशाली से १६ और क्षित्रवस्तु से २४ योजन पर था। (बील १२ टिप्प्यी)
  - म. महाभारत रे-२६-२०।
  - **३. महाभारत ६-६-४६ ।**
  - १०. अर्थशास ११-१।

#### साम्राज्य

वैशाली के लिच्छिवियों के समान मल्लों के यहाँ भी पहले राज्य प्रथा थी। श्रोकाक प्रित्त (तु॰ इच्चाकु) श्रीर सुदर्शन र इनके आरंभिक राजा थे। श्रोकाक श्रपनी राजधानी कुशावती से मल्ल देश पर शासन करता था। इसकी १६,००० रानियौँ थीं, जिनमें शीलावती पटरानी थी। चिरकाल तक राजा को कोई पुत्र न होने से प्रजा व्याकुल हो गई कि कहीं कोई दूसरा राजा श्राकर राज्य न हहप ले। श्रतः लोगों के लिए रानी को छोड़ दिया; किन्तु शक उसके पातिव्रत की रच्चा करता रहा। उसके दो पुत्र हुए। ज्येष्ठ कुश ने मदराज सुना प्रभावती का पाणिपीड़न किया।

जब महासुदस्सन शायक था तब उसकी राजधानी १२ योजन लम्बी और सात योजन चौड़ी थी। राजधानी धनधान्य और ऐश्वर्य से परिपूर्ण थी। नगर सात प्रकोडों से घिरा हुआ था जिनके नाम—स्वर्ण, रजत, वैद्र्य, स्फटिक, लोहितकण, अञ्चक, रत्नमय प्रकोड थे। किन्तु बुद्धकाल में यह एक विजन तुच्छ जंगल में था।

कहा जाता है कि रामभद्र के पुत्र कुश ने कुशावती को अपनी राजधानी बनाया। यदि श्रोक्काक की हम कुश मान लें, जो इच्वाकुवंशी था, तो कहा जा सकता है कि प्राचीन कुशावती नगरी की स्थापना लगभग क॰ सं॰ ४५० में हुई।

#### गणराज्य

पाता और कुसीनारा के महतों के विभिन्न सभा-भवन थे, जहाँ सभी प्रकार की राजनीतिक और धार्मिक बातों पर विवाद और निर्णय होता था। पावा के महलों ने उच्चाटक नामक एक नृतन सभा-भवन बनाया और वहाँ बुद्ध से प्रवचन की प्रार्थना को। अपितु, बुद्ध के अवशेषों में से पावा और कुशीनारा, दोनों के महतों ने अपना भाग अलग-अलग तिया। अत: उन्हें विभिन्न मानना ही पड़ेगा।

मगध राज श्रजातशत्र की बदती हुई साम्राज्य-लिप्सा को रोकने के लिए नव मल्लकी नव लिच्छवी और श्रष्टादश काशी-कोसल गणराज्यों ने मिलकर श्रात्मरद्धा के लिए संघ<sup>3</sup> बनाया। किन्तु, तो भी वे हार गये और मगध में श्रन्ततः मिला लिये गये। लिच्छवियों की तरह मल्ल भी विस्टिगोत्री चत्रिय थे।

यद्यपि मल्ल और लिच्छिनियों में प्रायः मैत्री-भाव रहता था तथापि एक बार मल्ल राज बंधुत की पत्नी मिल्तिका गर्भिणी होने के कारण, वैशाली छुमारों द्वारा प्रयुक्त श्राभिषेक कुरुड का जलपान करना चाहती थी, जिस बात को लेकर भगड़ा हो गया। बंधुत उसे वैशाली ले गया। कमल कुंड के रचकों को उसने मार भगाया और मिल्तिका ने जल का खुव त्रानन्द लिया। लिच्छनी के राजाओं को जब इसका पता लगा तब उन्हें बहुत कोध श्राया। उन्होंने बंधुल के रथ का पीछा किया और उसे शर्द मृत करके छोड़ा।

१. कुश जातक ( ४३१ )।

२. महापरिनिध्वाबसुत्त अध्याय ४ ।

**१. सैकेड इक बाफ इ**छ भाग २२ दृ० २६६।

**३. सर्तास जातक ( ३६४** ) ।

# दशम ऋध्याय

# विदेह

मिथिता की प्राचीन सीमा का कहीं भी उल्तेख नहीं है। संभवतः गंगा के उत्तर वैशाली और विदेह दो राज्य थे। किन्तु, दोनों की मध्य रेखा ज्ञात नहीं। तैरभुक्ति गंगा और हिमालय के बीच थी जिसमें १५ निदयाँ बहती थीं। पश्चिम में गएडकी से लेकर पूर्व में कोशी तक इसका विस्तार २४ योजन तथा हिमालय से गंगा तक १६ योजन बताया गया है। सम्राट् अकबर ने दरमंगा के प्रथम महाराजाविराज महेश ठाकुर को जो दानपत्र दिया था, उसमें भी यही सीमा बतलाई गई है। अतः हम कह सकते है कि इसमें मुजफ्करपुर का कुछ भाग, दरभंगा, पूर्णियाँ तथा मुनेर और भागलपुर के भी कुछ अंश सम्मिलित थे।

#### नाम

मिथिला के निम्नलिखित बारह नाम पाये जाते हैं — मिथिला, तैरमुक्ति, वैदेही, नैमिकानन, कानशील, कृपापीठ, स्वर्णलाङ्गलपद्धति, जानकीजन्मभूमि, निरपेचा, विकल्मषा, रामानन्द इटी, विश्वभाविनी, नित्य मंगला।

प्राचीन प्रत्थों में निथिला नाम पाया जाता है, तिरहुत का नहीं। विदेह, मिथिला और जनक नामों की व्युत्वित काल्पनिक ही है। इस्ताकु के पुत्र निमि ने सहस्र वर्षीय यज्ञ करना चाहा आंर विश्वष्ठ से पुरोहित बनने को कहा। विश्वष्ठ ने कहा कि मैंने इन्द्र का प्रवश्न वर्षीय यज्ञ का पौरोहित्य स्वीकार कर लिया है। अत्र प्रवृक्षाप तब तक ठहरें। निमि चला गया और विश्वष्ठ ने सोचा कि राजा को मेरी बात स्वीकार है। इसलिए वे भी चले गये। इसी बोच, निमि ने गौतम इत्यादि ऋषियों को अपने यज्ञ के लिए नियुक्त कर लिया। विश्वष्ठ यथाशीघ निमि के पास पहुँचे तथा अन्य ऋषियों को यज्ञ में देखकर निमि को शाप दिया कि तुम शरीर-रहित हो जाओ। निमि ने भी विश्वष्ठ को ऐसा ही शाप दिया और दोनों शरीर-रहित हो गये। अन्य परम्परा के अनुसार विश्वष्ठ ने निमि को शाप दिया कि तुम निर्वार के अनुसार विश्वष्ठ ने निमि को शाप दिया कि तुम निर्वार हो जाओ; क्योंकि निमि यूत खेलते समय अपनी खियों की पूजा कर रहा था।

निमि के मृत शरीर को आयक्षपूर्ति तैल एवं इत्रों में सुरिच्चत रखा गया। ऋषियों ने उसे पुनिजिवित करना चाहा; किन्दु निमि ने मना कर दिया। तब ऋषियों ने उसके शरीर का

<sup>1.</sup> हिस्ट्री भाफ तिरहुत, श्यामनारायण सिंह विक्षित, ए० २४।

२. चज् कोसीता गोसी चज् गंग-ता-संग ।

संभवतः विदेह राज्य कभी सीतापुर जिल्लो के निर्माणस्थ्य तक फैला था ।

४. रामायण १-४८: विष्णु ४-५; भागवत ६-१६।

रे. मल्यपुराय, २४ घण्याय ।

मंथन किया जिससे एक पुत्र निकला। विचित्र जन्म के कारण ही लोगों ने उस लड़के का नाम जनक रखा श्रीर विदेह (जिसका देह नष्ट हो गया है) उसे इसलिए कहा कि उसका पिता अशरीरी था। मथने से उसका जन्म हुआ, अतः उसे मिथि भी कहते हैं। जनक शब्द का संबंध जाति से तुलना करें—(जन-संस्कृत), (जेनसु-लातिन), (जेनस-प्रीक) श्रीर श्रेष्ठतम जन को भी जनक कहा गया है।

पाणिनि व के अनुसार मिथिला वह नगरी है जहाँ रिपुत्रों का नाश होता है। इस दशा में यह शब्द अयोध्या (अपराजया) या अजया का पर्याय हो सकता है।

बौद्धों के अनुसार 3 दिशम्पत्ति के पुत्र रेग्नु ने अपने राज्य को सात भागों में इसिल ए बाँटा कि राज्य को वह अपने ६ भित्रों के साथ भोग सके। ये भाग है—दन्तपुर (किलंग की प्राचीन राजधानी), पोतन, (गोदावरी के उत्तर पैठन), महिस्सती, रोक्क (सौबीर की राजधानी), मिथिला, चम्पा और वाराणसी। रेग्नु के परिचारक महागोविन्द ने मिथिला की स्थापना की। यह परम्परा मनु के पुत्रों के मध्य पृथ्वी विभाजन का अनुकरण ज्ञात होता है।

तीरभुक्ति का श्रथं होता है निर्देशों के (गंगा, गंडकी, कोशी) तीरोंका प्रदेश। श्राधुनिक तिरहुत का यह सत्यवर्णन है जहाँ अनेक निर्देशों फैंली हैं। श्राधिकांश प्रथ मगध में लिखे गये थे श्रीर इन प्रथकत्तीश्रों के मन में मगध के उत्तर गंगा के उस पार का प्रदेश गंगा के तीर का भाग था। कुछ श्राधुनिक लेखक तिरहुत को त्रिहुत का श्रपन्न रा मानते हैं— जहाँ तीन बार यज्ञ हो चुका हो। यथा—सीनाजनम-यज्ञ, धनुष-यज्ञ तथा राम श्रीर सीता का विवाह यज्ञ।

#### वंश

इस वंश का प्रादुर्भाव इच्चाकु के पुत्र नेभी या निमि से हुआ, अतः इस वंश को सूर्यवंश की शाखा कह सकते हैं। इसकी स्थापना प्रायः कलिपूर्व १३१४ में हुई। (३६६—३४५ (६१×२०) क्योंकि सीरध्वज जनक के पहले १५ राजाओं ने मिथिला में और अयोध्या में ६१ नृपों ने राज्य किया था। जनक के बाद महाभारत युद्धकाल तक २६ राजाओं ने राज्य किया। मिथिला की वंशावली के विषय में पुराण एक मत हैं। केवल विष्णु, गरुइ और भागवत पुराणों में शक्किन के बाद अर्जुन से लेकर उपगुप्त तक १२ राजा जोड़ दिये गये हैं। नि:सन्देह राजाओं की संख्या वायु और ब्रह्माण्ड की संख्या से अधिक होगी।

<sup>9.</sup> विदेह का विशेषण होता है वैदेह जिसका मध होता है व्यापारी या वेश्य पिता महाया माता का पुत्र। यह निश्चय नहीं कहा जा सकता कि क्यों विदेह या वैहक का मध ह्यापारी के लिए प्रयुक्त होने खगा। संभवतः विभिन्न प्रदेशों से लोग विदेह में व्यापार के लिए माते थे, क्योंकि यह उन दिनों हुद्धि भीर व्यापार का देन्द्र था मथवा विदेह के लोग ही व्यापार के लिए माधुनिक मारवादी के समान दूर-दूर तक जाते थे, मतः वैदेहक कहताने लगे।

२. उगादि ६०।

३. मजिमम निकाय, २-७२।

४. हिस्ट्री आफ तिरहुत, पृ० ४ ।

४. ब्राह्माच्छ १'६४'१-२४; वायु ८६'१२३; विष्णु ४'४'११-१४; गर्ड १'१६८'४४-४८; भागवत ६'१६; रामायण १'७१'६-२०; ७ ४७'१८-२०।

इस वंश के राजाओं को जनक कहा गया है और यही इस वंश का नाम था। अतः जनक शब्द किसी विशेष राजा के लिए उपयुक्त नहीं कहा जा सकता। यह भारतीय परंपरा का अनुशीलन है जहाँ विश्वामित्र या विश्व के वंशों को उनके गोत्र के नाम से ही पुकारते हैं या किसी त्रिवेदी के सारे वंश को ही त्रिवेदी कह कर सम्बोधित करते हैं। अपितु भागवत कहता है—मिथिला के राजा आत्मविद्या में निपुण थे। यज्ञपति के अनुप्रह से पारिवारिक जीवन व्यतीत करते हुए भी ये सुख-दु: ज से परे थे। अतः जनक से एक ही विशेष राजा का बोध अम-मूलक है।

### निमि

इच्चाकु का दशम पुत्र निमि था। वह प्रतापी श्रीर पुर्यातमा था। उसने वैजयन्त नगर बसाया और वही रहने लगा। उसने उत्युक्त यज्ञ किया। ऋग्वेर<sup>3</sup> में विदेह नमी साप्य का उल्लेख है। वेवर के मत में यह पुरोहित है; किन्तु संदर्भ राजा के श्राधिक उपयुक्त हो सकता है। पञ्चिविश ब्राहाण में इसे नमी साप्य वैदेही राजा कहा गया है। इसे शाप मिला था, इसीसे इसकी नमीशाप्य भी कहा गया है। निमि जातक में विदेह में मिथिला के राजा निमि का वर्णन है। यह मखदेव का श्रवतार था, जिसने श्रपने परिवार के =४.००० लोगों को छोड़कर संन्यास प्रहण कर लिया। वंश को रथ के नेमि के समान बराबर करने को इस संसार में निमि आया, इसीलिये इसका यह नाम पड़ा। पिता के संन्यस्त होने पर वह सिंहासन पर बैठा और प्रजा-सहित धर्माचरण में लीन हो गया। एक बार इसके मनमें शंका हुई कि दान और पवित्र जीवन दोनों में क्या श्रें यस्कर है तो शक ने इसे दान देने की प्रोत्साहित किया। इसकी यशःपताका दूर-दूर तक फहराने लगी। इन्द्र ने देवों के दर्शनार्थ बुलाने के िताए स्वयं अपना रथ राजा के पास भेजां। मार्ग में इसने अनेक स्वर्ग और नरक देखे । देव-सभा में इसने प्रवचन किया तथा वहाँ एक सप्ताह ठहरकर मिथिला लौट आया और अपनी प्रजा की सब कह सुनाया। जब राजा के नापित ने उसके मस्तक से एक खेत केश निकालकर राजा को दिखलाया, तब राजा अपने पूर्वजों के समान अपने पुत्र को राज्य देकर संन्यासी हो गया। किन्तु यह निमि अपने वंश का प्रथम राजा नहीं हो सकता; क्योंकि यह निमि मखदेव के वंश में ८४,००० राजाओं के शासन करने के बाद हुआ।

# मिथि

अग्निपूजा का प्रवर्तक विदेध माथव, विदेह का राजा संभवतः मिथि था। शतपथ विहास में कथा है कि किस प्रकार अग्नि वेशवानर धधकते हुए सरस्वती के तटसे पूर्व में सदानीरा

२. भागवत ६ १३ ।

३. वेदिक इन्डेक्स १'४३६; ऋखेद ६'२०'६ (प्रावन्तमी साप्यम्); १०'४८'६ (प्रमे नमी साप्यम्); १'४३'७ (नम्या यहिन्द्र संख्या)।

१. शतपथ जाह्यया १-४-१-१०-१७।

२. एगालग ने इसे गंडक बताया ; किन्तु महाभारत ( भीष्मपर्व ६ ) इसे गयडकी और सरयू के बीच बतलाता है। पार्जिटर ने सरयू की शाखा राष्ट्री से इसकी तुलना की। दे ने इसे रंगपुर और दिनाजपुर से बहनवाली करतीया बतलाया। किन्तु मूल पाठ ( शतप्थ पंक्ति १७) के अनुसार यह नदी कोसल और विदेह की सीमा नदी थी। अतः पाजिटर का सुकाव अधिक माननीय है।

तक गया और माधव अपने पुरोहित राहुगण सहित उसके पीछे चले (किल पूर्व १२५८)। सायण इस कथानक का नायक मथु के पुत्र माथव को मानता हैं। 'वेबर' के मत में विदेह का पूर्व रूप विदेघ हैं, जो आधुनिक तिरहुत के लिए प्रयुक्त हैं। आग्न वेश्वानर या अग्नि जो सभी मनुष्यों के भीतर व्याप्त है, वैदिक सभ्यता-पद्धित का प्रतीक हैं, जो अपनी सभ्यता के प्रसार के साथ-साथ दूसरों का विनाश करता जाता था। दहन और अग्नि के लिए भूमि जलदान का अर्थ वैदिक यहाँ का होना ही माना जा सकता हैं, जिसे सुदूर फैलनंवाले आर्थ करते जाते थे और मार्ग में दहन या विनाश करते थे। संभवतः निमि की सृत्यु के बाद यहा समाप्त हो चुके थे। मिथि या सायण के अनुसार मिथि के पुत्र माथन ने विदेह में पुनः यहा-प्रथा आरम्भ की। इसके महापुरोहित गौतम राहुगण ने इस यहा-पद्धित को पुनः जीवित करने में इसकी सहायता की। मिथि के पिता निमि का पुरोहित भी गौतम था। संभवतः मिथि और मथु दोनों की व्युत्पत्ति एक ही धातु मन्थ से हैं।

पुराणों में या जातकों में माथत तिदेह का उल्लंख नहीं मिलता। तिमलचन्द्र सेन के मत में निमि जातक के मखदेव का समीकरण मख श्रीर मिथि समान है। किन्तु यह समीकरण युक्तियुक्त नहीं प्रतीत होता। निमि को ही मखदेव कहते थे, क्योंकि इसने श्रनेक यज्ञ किये थे।

# सीता के पिता

मिथिला के सभी राजाओं को महातमा जनक कहा गया है तथा निमि को छोड़ कर सबों की उपाधि जनक की ही थी। अतः यह कहना कठिन है कि आरिए याज्ञवल्य का समकालीन उपनिषदों का जनक कीन है। यह भी नहीं कहा जा सकता कि सीता के पिता और नैदिक जनक एक ही हैं, यदापि भनभूति (विक्रम की सप्तम शती) ने इस समीकरण को स्वीकार कर लिया है। जातक के भी किसी विशेष राजा के साथ हम इस जनक को नहीं मिला सकते। हेमचन्द्र रायचींघरी विवेक जनक को, जातक के महाजनक प्रथम से तुलना करते हैं। किन्तु जातक से महाजनक प्रथम से तुलना करते हैं। किन्तु जातक से महाजनक प्रथम के विषय में विशेष ज्ञान नहीं प्राप्त होता है। इसके केवल दो पुत्र अरिष्ठ जनक और पोल जनक थे। महाजनक दितीय का व्यक्तित्व महान् है। वह एतिहासिक व्यक्ति था। उसका बाल-काल विचित्र था। जीवन के अन्तिम भाग में उसने अपूर्व त्याग का परिचय दिया। यदापि पुराणों में जनक के प्रथम जीवन भाग पर ऐतिहासिक महत्त्व का प्रकाश नहीं मिलता तथापि ब्राह्मण प्रथों में इसे उच्च कीटि का वेदान्त विद् बनलाया गया है। जातक की

<sup>1.</sup> पाणिनि ७-३-४३ म्यङ्कादिनांच (वि + दिह् + धन्र्)।

२. इयडो भ्रार्थन खिटरेचर व कल्चर, नरेन्द्रनाथ घोष,कजकत्ता (१६३४)ए० १७२।

क बकत्ता विश्वविद्यालय का जर्नेल झाफ डिपार्टमेंट झाफ लेटर्स, १६३० स्टडीज इन जातक पु० १४।

४, हेमचन्द्र राय चौधरी ए० ४७।

४. महावीर चरित ११-४३; उत्तर रामचरित ४·८।

पाखिटिख हिस्ट्री भाफ ऐंशियन्ट हिस्डिया पृ० ४२ ।

७. महाजनक जातक ( संख्या ४३६ )।

परम्परा इससे मेल खाती है। श्रांतः विमलचन्द्र सन जनक की महाजनक द्वितीय बतलाते हैं। रीजडेविस र का भी यही मत है।

जनक सचमुच अपनी प्रजा का जनक था। इत्ताकुवंश का यह राजा महान् धार्मिक था। इसने या इसके किसी वंशज ने अगर अपनी धार्मिक प्रवृत्ति के कारण वेशन्तिक दृष्टि से विदेह की उपाधि प्राप्त की तो कोई आश्चर्य नहीं। विदेह जीवनमुक्त पुरुष की अत्यन्त समीचीन उपाधि है। प्राचीन काल में अनेक राजा अयि जीवन-यापन और राजभोग साथ-साथ करते थे। एक राजा-द्वारा अर्जित विद्द को उस वंश के सभी राजा अपने नाम के साथ जोड़ने लगे, जिस प्रकार आजल भूमि में अष्टम हेनरी द्वारा प्राप्त धर्मरत्तक (डिफेएडर आफ फेथ) की उपाधि आज तक वहाँ के राजा अपने नाम के साथ जोड़ते हैं। कम-से-कम इस वंश के विदेह जनक ने उपनिषदों में अपने गुरु याज्ञवल्भ्य के साथ वेशन्त के तत्त्वों का प्रतिपादन करके अपने की अमर कर दिया। बादरायण ने इसे पूर्ण किया है।

### सीरध्वज

हरवरोम र राजा के दो पुत्र थे—सीर वज और कुश ध्वज । पिता की मृत्यु के बाद सीर ध्वज गद्दी पर बैठा और छोटा भाई उसकी संरक्षकता में रहने लगा। कुछ समय के बाद संकाश्य के राजा सुधन्वा ने मिथिला पर आक्रमण किया। इसने जनक के पास यह संवाद में जा कि शिव के धनुष और अपनी कन्या सीता को मेरे पास में ज दो। सीर ध्वज ने इसे अस्वीकार कर दिया। महायुद्ध में सुधन्वा रणखेत रहा। सीर ध्वज ने अपने भाई कुश ध्वज को संकाश्य की गद्दी पर बिठाया। मागवत पुराण में जो वंशावती है, वह आनत है, क्योंकि कुश ध्वज को उसमें सीर ध्वज का पुत्र बताया गया है तथापि रामायण, धायु तथा विष्णुपुराण के अनुसार कुश ध्वज सीर ध्वज का भाई था।

सीरध्वज की पताका पर इनका चिढ था, इनको पुत्री सीना का विवाह राम से हुआ था, इनके भाई कुशध्वज ६ की तीन कन्याओं का विवाह लच्मण, भरत और शत्रुधन से हुआ।

# राम का मिथिला-पथ

बाल्नीकि रामायण से हमें ज्ञान हो सकता है कि किस मार्ग से रामचन्द्र अयोध्या से विस्त्रामित्र के साथ सिद्धाश्रम होते हुए त्रिदेह की राजधानी पहुँचे।

राम श्रौर लचनण श्रस्त्र-शस्त्र सिजन होकर विश्वामित्र के साथ चले । श्राधे योजन चलने के बाद सरयू के दिचण तट पर पहुचे । नहीं का सुन्दर स्वाद जलपान करके सन्होंने सरयू

- १. स्टढीज इन जातक ए० १३।
- र. बुद्धिस्ट इविडया पृ० २६।
- १. परिडत गंगानाथ कः स्मारक प्र'थ, मिथिजा, सीताराम पृ० ३७७।
- ४, रामायम १-७१-१६-२० ; १-७०-२-३।
- इडमती या कालिनदी के उत्तर तट पर एटा जिले में संकिस या वसम्बद्धर ।
- ६. रामायम १-७२-११।
- . पुज्रदेशनख भाइडियाज एवड इन्स्टीट्यूशन इन प्रेंसियंट इषिड्या, डाक्टर सुविमखचन्द्र सरकार रिचत (१६२०) ए० ११८-२०।

के सुरम्य तट पर शांतिपूर्वक रात्रि विनाई। दूसरे दिन स्नान संध्या-पूजा के बाद वे त्रिपथगार गंगा के पास पहुँचे श्रीर गंगा सरयू के सुन्दर संगम पर उन्होंने कामाश्रम देखा जहाँ पर शिवजी ने कामदेव की भस्मीभृत किया था। रात में उन्होंने यहीं पर विश्राम किया, जिससे दूसरे दिन गंग। पार कर सके।

तीसरे दिन प्रातःकाल राजकुमारों ने ऋषि के साथ नदी तट के लिए प्रस्थान किया, जहाँ पर नाव तैयार थी। सुनि ने इन कुमारों के साथ नदी पार किया और वे गंगा के दिल्ला तट पर पहुँचे। थोड़ी ही दूर चलने पर उन्होंने श्रंथकारपूर्ण भयानक जंगल देखा जो बादल के समान श्राकाश को छूते थे। यहाँ श्रानेक जंगली पत्ती श्रीर पशु थे। यहाँ पर सुन्द की सुन्दरी ताटका का वध किया गया श्रीर राजकुमार जंगल में ही ठहरे। यहाँ पर चरित्रवन, रामरेखा थाट श्रीर विश्राम घाट है, जहाँ पर रामचन्द्र नदी पार करने के बाद उतरे थे। यहाँ से सिद्धाश्रम की श्रीर चले जो संभवतः बक्सर से श्रीवक दूर नहीं था।

डाक्टर सुविमत्तचन्द्र सरकार का सुकाविष् है कि सिद्धाश्रम श्राजकत का सासाराम है, जो पहले सिजमाश्रम कहलाता था, किन्तु यह ठीक नहीं जँचता; क्योंकि वामनाश्रम गंगा-सरयु-संगम के दिख्ण तट से दूर नथा। श्राध्यन का चेत्र जंगल, वानर, मृग, खग से पूर्ण था। यह पर्वत के पास भी नहीं था। श्रतः यह सिद्धाश्रम सासाराम के पास नहीं हो सकता।

संभवतः यह विद्धाश्रम हुमराव के पास था। प्राचीनकाल में पूरा शाहाबाद जिला जंगलों से भरा था। गंगा-सरयू का संगम जो, आजकल छपरा के पास है, पहले बक्सर के उत्तर बिलिया के पास था। वहाँ पर आजकाल भी सरयू की एक धारा बहती है। शतियों से धारा बदल गई है।

वे लोग सिद्धाश्रम में छ दिनों निक ठहरे। वे सुवाह के आक्रमण से रचा के लिए रात-दिन जागकर पहरा देते थे। कर्लों के प्रधान सुवाह का वध किया गया; किन्तु मलदों (मलज = तुलना करें जिला मालदा ) का सरदार मारीच भाग कर दिच्चण की श्रोर चला गया। यह रामचन्द्र के मिथिला के निमित्त प्रस्थान के ग्यारहवें दिन की बात है।

सिद्धाश्रम से वे १०० शक्टों पर चले श्रौर श्राठ-दस घंटे चलने के बाद श्राश्रम से प्रायः बीस कोस चलकर शोणतट पर पहुँचे। उस समय सूर्यास्त हो रहा था, श्रातः, उन्होंने वहीं विश्राम किया। मुनि कथा सुना रहे थे। श्राधीरात हो गई श्रौर चन्द्रमा निकलने लगा। श्रातः यह कृष्ण पत्त की श्रष्टभी रही होगी।

दूसरे दिन वे गंगातट पर ऋषि-मुनियों के स्थान पर पहुँचे, जो इनके शोण-वासस्थान से तीन योजन की दूरी पर था। उन्होंने शोण को वहीं पार किया, किन्तु किनारे-किनारे

१. रामायण १-२२।

२. महाविचा, काशी, १६३६ में 'श्री गंगाजी' देखें पृ॰ १३७-४०।

६. रामायया १-२३।

४. रामायवा १-२४ ( वनं घोरसं काशम् )।

४. सरकार ए० ११६।

६. रामाचया १-३०-४।

७. रामायण १-६४-१७।

F. , 9-22-901

गंगा-शोण संगम पर पहुँचे। शोण भयानक नदी है, श्रतः उन्होंने उसे वहाँ पार करता उचित नहीं समभा। गंगा भी दिन में उस दिन पार नहीं कर सकते थे, श्रतः रात्रि में वहीं ठहर गये। इतिहासवेत्ता के मत में वे प्राचीन वाणि ज्यपथ का अनुसरण कर रहे थे। संभवतः उस समय संगम पाटलिपुत्र के पास था। उन्होंने सुन्दर नार्वो पर संगम पार किया।

नानों पर मखमल बिक्के थे ( खुखास्तीर्ग्ण, खुखातीर्ग्ण या सुनिस्तीर्ग्ण)। गंगातट से ही उन्होंने वैशाली देखी तथा काश्मीरी रामायण के अनुशार स्वयं वैशाली जाकर वहाँ के राजा सुमित का आतिथ्य स्वीकार किया। पन्द्रहवें दिन वे वैशाली से विदेह की राजधानी मिथिला की श्रोर चले श्रीर मार्ग में श्रांगिरस ऋषि गौतम के श्राश्रम में ठहरे। रामने यहीं पर श्राहल्या का उद्धार किया। इस स्थान की श्राहियारी कहते हैं। वहाँ से वे यज्ञवाट उसी दिन पहुँच गये।

विदेहराज जनक ने उन्हें यज्ञशाता में निमंत्रित किया। विश्वामित्र ने राजा से कहा कि राजकुमार धनुष देखने को उत्सुक हैं। जनक ने अपने परिचरों को नगर से धनुष लाने की आज्ञा दी। परिचर उसे कठिनाई के साथ लोहे के पिह्यों पर ले आये। अतः यह कहा जा सकता है कि धनुष नगर से दूर यज्ञवाट में तो इा गया। कहा जाता है कि धनुष जनकपुर से सात कोस की दूरी पर धनुषा में तो इा गया था। वहाँ पर अब भी उसके भग्नावशेष पाये जाते हैं।

धनुष सोलहवें दिन तो इन गया श्रौर दूत यथाशीघ्र वेगयुक्त यानों से समाचार देने के लिए श्रयोध्या भेजे गये। ये लोग तीन दिनों भें जनकपुर से श्रयोध्या पहुँच गये। दशस्य ने बरात सजाकर दूसरे दिन प्रस्थान किया श्रौर वे मिथिला पहुँचे। विवाह राम के श्रयोध्या से प्रस्थान के पचीस दें दिन सम्पन्न हुआ। विश्वामित्र तप के लिए हिमालय चले गये, श्रौर बारात श्रयोध्या लौट श्राई। बारात मुजफ्फरपुर, सारण श्रौर गोरखपुर होते हुए जा रही थी। रास्ते में परशुराम से भेंट हो गई, जिनका श्राक्षम गोरखपुर जिले में सलीमपुर के पास है।

राम का विवाह मार्गशीर्ष शुक्कपंचमी को वैष्णाव सारे भारत में मनाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि रामचन्द्र अयोध्या से कार्तिक शुक्क दशमी को चले और ऋषि का काम तथा विवाह एक मास के अन्दर ही सम्पन्न हो गया। पुरातत्त्ववेत्ताओं के मत में विवाह के समय रामचन्द्र १६-१० के रहे होंगे। यह मानने में किठनाई है क्योंकि प्रस्थान के समय रामचन्द्र १५ वर्ष के थे और एकमास के भीतर ही कार्य हो गया। राम का विवाह किलसंवत् ३६३ में हुआ।

१. सरकार प्र ११६ ।

२. रामायण १-४४-६।

३. अवध तिरहुत रेखवे के जनकपुररोड पर कमतील स्टेशन के पास ।

४. रामायख १-६७-४।

४. वही १-६ द-१।

६, बिंगविरिटक व मोरियंटबर्सेज, बस्ट बिखित, बन्दन १८८७ ए० ७४।

७. सरकार पृ• ४८ ।

म. रामायण १-३०-३ I

रांगानाथका स्मारकप्रन्थ, घीरेन्द्र वर्मा का खेख, पृ० ४२६-६२।

#### अहल्या कथानक

अद्दर्या का वर्णन सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में है, जहाँ इन्द्र को अहल्या का कामुक कहा गया है। इसकी व्याख्या करते हुए पब्विंश ब्राह्मण कहता है कि इन्द्र अहल्या और मंत्रेयी का प्रियतम था। जैमिनीय ब्राह्मण में भी इसी प्रकार का उल्लेख है। किन्द्र ब्राह्मण प्रथीं में इस कथानक का विस्तार नहीं मिलता।

रामायण है में हम अंगिरावंश के शरहन्त का आश्रम पाते हैं। यह श्रहस्या के पित थे। यह श्रहस्या उत्तर पांचाल के राजा दिवोदास की बहन है थी। यह आश्रम मिथिला की सीमा पर था जहाँ सूर्यवंशी राम ने एक उपवन में अहस्या का उद्धार किया। यहाँ हमें कथानक का सिवस्तर वर्णन मिलता है, जो पश्चात् साहित्य में ह्यान्तरित हो गया है। संभवतः वैष्ण्वों ने विष्णु की महत्ता इन्द्र की अपेन्ना श्रिषक दिखलान के लिए ऐसा किया।

कुमारिलमट ( विकम आठवीं शती ) के मत में सूर्य अपने महाश्रकाश के कारण इन्द्र कहलाता है तथा रात्रि को अहल्या कहते हैं। सूर्योदय होते ही रात्र ( अहल्या ) नष्ट हो जाती है, अतः इन्द्र ( सूर्य को ) अहल्या का जार कहा गया है न कि किसी अवैध सम्बन्ध के कारण। इस प्रकार के सुमाव प्राचीनकाल की सामाजिक कुरीतियों को सुतमाने के प्रयास मात्र हैं। गत शती में स्वामी द्यानन्द ने भी इस प्रकार के अनेक सुमावों को जनता के सामने रखा था। सत्यतः प्रत्येक देश और काल में लोग अपने प्राचीनकाल के पूज्य और पौराणिक चरित्रों के दुराचारों की ऐसी व्याख्याएँ करते आये हैं कि वे चरित्र निन्दनीय नहीं माने जायें।

किन्तु, ऐलवंशी होने के कारण श्रहल्या सूर्यवंश के पुरोहित के साथ निम न सकी; इसीलिए, कहा गया है कि 'समानशील व्यसनेषु सख्यम्' शादी-विवाह बराबर में होना चाहिए। सूर्यवंश की परम्परा से वह एकदम श्रनभिज्ञ थी, श्रातः पित से मनसुराव हो जाना स्वामाविक था। राम ने दोनों में सममौता करा दिया। पीडवों ने भी श्रपनी तीर्थ यात्रा में श्रहल्यासर के दर्शन किये थे, श्रातः यह कथानक प्राचीन ऐतिहासिक घटनाओं पर श्राधारित ज्ञात होता है।

# मिथिलादहन

राजा जनक का सर्वप्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण के में मिलता है, जिसके एकादश अभ्याय द में उनका सविस्तर वर्णन है। श्वेतकेंद्र, आरुणेय, सोम, शुन्म, शतयज्ञी तथा याज्ञवल्य अमण करते हुए विदेह जनक के पास जाते हैं। राजा पूछता है कि आप अगिनहोत्र

<sup>1.</sup> शतपथ दे-दे-४-१८ ।

२. षड्विंश १-१।

३. जैमिनी २-७६।

४. रामायग १-४८-६।

४ प्राययट इविडयन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन पु० ११६-१२२; महाभारत १-१६० ।

तन्त्रवार्तिक १-१-७ । कुछ खोग कुमारिक्रमष्ट को शंकर का समकाब्रीन पाँचवीं शती विक्रमपूर्व मानते हैं ।

७. महाभारत ६-८१-१०६।

म. रातपथ २-१-१; ४-१-१; २-१; ४-७;४-१४-म; **२-१-१-२;** ४,२,**२०**; ६-२-१ (

६. शतपथ जाह्यस ११-६-२-१।

किस प्रकार करते हैं। सभी विभिन्न उत्तर देते हैं; किन्तु राजा याज्ञ एक्य के उत्तर से सैतुष्ट होकर उन्हें एक सो गौरान देता है। कौशितकी ब्राह्मण १ और बृहद् जावाल २ उपनिषद् में भी इसका उल्लोब मात्र है, किन्तु बृहदारएयक उपनिषद् का प्रायः सम्पूर्ण चतुर्थ अध्याय जनक-याज्ञ बल्य के तत्त्व-विवेचन से स्रोत-प्रोत है।

महाभारत <sup>3</sup> में भी जनक के ऋनेक कथानक हैं ; किन्तु पाठ से ज्ञात होता है कि जनक एक सुदूर व्यक्ति है श्रीर वह एक कथामात्र ही प्रतीत होता है। महाभारत कहता है—

> सु सुखंबत जीवामि यस्य में नास्ति किचन। मिथिलायां प्रदीप्तायां न में दह्यति किंचन॥

यह श्तीक अनेक स्थतों पर विदेह का उद्गार बतलाया गया है। जनक ने अनेक संप्रदायों के सैकड़ों आचार्यों को एकत्र कर आत्मा का रूप जानना चाहा। अन्ततः पश्चशिव आना है और सांख्यतत्त्व का प्रतिपादन करता है।

जब जनक संसार का परित्याग करना चाहते थे तब उनकी स्त्री कहनी है कि धन, पुत्र, मित्र, अनेक रतन व यज्ञशाला छोड़कर मुद्ठीभर चावल के लिए कहाँ जाते हो। अपना धन- ऐरवर्य छोड़कर तुम कुत्ते के समान अपना पेट भरना चाहते हो। तुम्हारी माता अपुत्र हो जायगी तथा तुम्हारी स्त्री कौशल्या पितिविहीन हो जायगी। असने पित से अनुरोध किया कि आप सांधारिक जीवन व्यतीन करें और दान दें, क्योंकि यही सत्यधर्म है और संन्यास से कोई लाभ नहीं भे।

जातकों में जनक का केवल उल्लेख भर है। किन्तु धम्मपद में एक गाथा है जो महाभारत के रतोक से मिलती जुनती है। वह इस प्रकार है—

# सुसुखंवत जीवाम ये सं नो निष्ध किञ्चनं। पीति मक्खा भविस्साम देवा अभस्सरायथा।।

धम्मपद के चीनी और तिब्बती संस्करणों में एक और गाथा है जो महाभारत श्लोक का ठीक रूपान्तर प्रतीत होती है।

महाजनक जातक के अनुसार राजा एक बार उपवन में गया । वहाँ आम के दो वृद्ध थे, एक आम्रकत से लदा था तथा अन्य पर एक भी फल नहीं था। राजा ने फिलत वृद्ध से एक फल तोइकर चबना चाहा। इतने में उसके परिचरों ने पेड़ के सारे फलों को तोड़ डाला। लौटती बार राजा ने मन में सोचा कि फल के कारण ही पेड़ का नाश हुआ तथा दूसरे वृद्ध का कुछ नहीं बिगड़ा। संसार में धनिकों को ही भय घेरे रहता है। अतः राजा ने संसार त्यांग करने का निश्चय किया। जिस समय राजा ने दर्शन के लिए आ रही थी, ठीक उसी समय राजा ने महल

कौशितकी ४-१।

२. बृहद्भावात ७-४-४।

२. महाभारत ११-३६; १**२-३**११-१६ |

४. महाभारत १२३१८-४ व १२।

र. प्रथम भोरियंटल कान्फेंस का विवरण, पूना १६२७. सी० वी० राजवाडे का लेख, ए॰ १११-२४।

६. धम्मपद् ११-४।

७. सेकेड बुक आफ द इस्ट, भाग ४४ ए० ६४ अध्याय ६ ।

छोड़ दिया। यह जानकर रानी राजा के पीके पीछे चली, जिससे आप्रह करके राजा की सांसारिक जीवन में वापस ला सके। उसने चारों ओर अग्नि और धूम दिखाया और कहा कि देखी ज्वाला से तुम्हारा कोष जला जा रहा है। ऐ राजा, आश्रो, देखी, तुम्हारा धन नष्ट न ही जाय। राजा ने कहा मेरा अपना कुछ नहीं। में तो सुख से हूँ। मिथिला के जलने से मेरा भला क्या जल सकता है? रानी ने अग्नेक प्रलोभनों से राजा को फुसलाने का व्यर्थ यहा किया। राजा जंगल में चला गया और रानी ने भी संसार छोड़ दिया।

उत्तराध्ययन सूत्र के नमी प्रवज्या की टीका श्रीर पाठ में नमी का वर्णन हैं। नमी बाह ए श्रीर बौद्ध प्रधों का निमि ही है। टीका में नमी के पूर्व जीवन का बतान्त इस प्रकार है। मालवक देश में मिश्रिय नामक एक राजा था। वह श्रपनी श्रातृ जाया मदनरेखा के प्रति प्रेमासक हो गया। किन्तु, मदनरेखा उस नहीं चाहती थी। श्रतः मणिरथ ने मदनरेखा के पति ( श्रपने भाई) की हत्या करवा दी। वह जगत में भाग गयी श्रीर वहीं पर उसे एक पुत्र हुआ। एक दिन स्नान करते समय उसे एक विद्याधर लेकर भाग गया। मिथिला के राजा ने उस पुत्र को पाया श्रीर श्रवनी भार्या को उसका भरग-पोषण सौंपा। इसी बीच मदनरेखा भी मिथिला पहुँची श्रीर सुत्रता नाम स ख्यात हुई। उसके पुत्र का नाम नमी था। जिस दिन मिण्रिय ने श्रपन भाई की हत्या की, उक्षी दिन वह स्वयं भी सर्प-दंश से मर गया। अतः मदनरेखाका पुत्र चन्द्रयश मालवाकी गद्दी पर बैठा। एक बार नमी का श्वेत हाथी नगर में घूम रहाथा। उसे चन्द्रथ ने पकड़ लिया। इसपर दोनों में युद्ध छिड़ गया। सुन्ना ने नमी को श्रपना भेद बतलाया श्रीर दोनों भाइयों में संधि करवा दी। नब चन्द्रयश ने नमी के लिए राजिसहःसन का परित्याग कर दिया। एक बार नभी के शरीर में महाजलन पैदा हुआ। महिषियों ने उसके शरीर पर चन्दन लेप किया, किन्तु उनके कंकरा ( चू इियों ) की मांकार स राजा को कष्ट होता था। श्रतः उन्होंने प्रत्येक हाथ में एक की छोड़कर सभी कंकर्णों की तोड़ हाला: तब आवाज बंद हो गई। इस्से राजा को ज्ञान हुआ कि संघ ही सभी कछों का कारण है श्रीर उसने संन्यास ले लिया।

श्रम सुत्र का पाठ श्रारम्भ होता है। जब नमी प्रवज्या लेने को थे तब मिथिला में तहलका मच गया। उनकी परीचा के लिए तथा उन्हें डिगाने को ब्राह्मण के वेश मे १.क पहुँचे। श्राकर शक ने कहा—यहाँ श्राग धधकती है। यहाँ वायु है। तुम्हारा गढ़ जल रहा है। श्रापने श्रम्तः पुर को क्यों नहीं देखते ? (शक श्राम्वायु के प्रकीप से भस्मीभूत महल को दिखलाते हैं)।

नमी—मेरा कुछ भी नहीं है। में जीवित हूँ श्रीर सुख से हूँ। दोनों में लम्बी वार्ता होती है; किन्तु, श्रन्ततः तर्क में शक हार जाते हैं। राजा श्रमज्या लेने की तुला हुआ है। श्रन्त में शक राजा की नमस्कार करके चला जाता है।

अतः मिथिला का दर्शन एतिहासिक तथ्य नहीं कहा जा सकता। महाभारत और जातक में रानी राजा को प्रलोभन देकर संसारिक जीवन में लगाना चाहती है। किन्तु, जैन-परम्परा में शक परीचा के लिए श्राता है। महाभारत और जातक में नामों की समानता है, श्रतः कह सकते हो कि जैनों ने जनक के बदले जनक के एक पूर्वज मभी को उसके स्थान पर रख दिया। सभी स्रोतों से यही सिद्ध होता है कि मिथिला के राजा संसारिक सुख के बहुत इच्छुक न थे श्रीर ने महः-प्राप्ति के ही अभिलाबी थे।

## अरिष्ट जनक

यह श्रिरष्ट जनक श्रिरिष्टनेमी हो सकता है। विदेह राजा महाजनक प्रथम के दो पुत्रों में यह ज्येष्ठ था। पिता के राज्यकाल में यह ज्यराजा था और श्रिपने पिता की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा। इसके छोटे माई सेनापित पोल जनक ने इसकी इत्या कर दी। विधवा रानी राज्य से भागकर काल चम्पा पहुँची श्रीर एक ब्राह्मण के यहाँ बहन बनकर रहने लगी। यहाँ पर उसे पूर्व गर्भ से एक पुत्र हुआ जो महाजनक द्वितीय के नाम से प्रख्यात है।

# महाजनक द्वितीय

शिचा समाप्त करने के बाद १६ वर्ष की अवस्था में महाजनक नावों पर व्यापार के लिए सुवर्ण भूमि को चला जिससे प्रचुर धन पैदा करके मिथिला राज्य की पुनः पा सके।

समुद्र के बीच में पीत इब गया। किसी प्रकार महाजनक द्वितीय मिथिला पहुँचा। इस बीच पीलजनक की मृत्यु हो गई थी। गद्दी खाली थी। राजा पीलजनक अपुत्र था, किन्तु उसकी एक षोडशी कन्या थी। महाजनक ने उस कन्या का पाणिगीइन किया और गद्दी पर बैठा। यह बहुत जनित्रय राजा था। धार्मिक प्रवृत्ति होने के कारण इसने भी श्रंत में राज्य त्याग दिया। यद्यपि इसकी भार्या शीलवती तथा श्रम्य प्रजा ने इससे राजा बने रहते के लिए बहुत प्रार्थना की। नारद, कस्सप श्रीर मगजिन दो साधुश्रों ने इसे पुरायजीवन बिताने का उपदेश किया। प्रवज्या के बाद इसका पुत्र दीर्घायु विदेह का राजा हुश्रा।

## अंगति

इस अपुराय चित्रिय विदेह राज की राजधानी मिथिला में थी। इसकी शुजा नामक एक कन्या थी तथा तीन मंत्री थे—विजय, सुनाम और श्रालाट। एक बार राजा महात्मा कस्सपवंशी गुरा ऋषि के पास गया। राजा श्रानास्तिक प्रवृत्ति का हो गया। उसकी कन्या सुजा ने उसे सन्मार्ग पर लाने की चेष्टा की। श्रान्त में नारद कस्सप श्राया और राजा की सुमार्ग पर लाया।

# सुरुचि

विदेह राज सुरुचि के पुत्र का नाम भी सुरुचि था। उसका एक सौ श्वद्वालिकाओं का प्राम्वाद पन्ना हीरे से जड़ा था। सुरुचि के पुत्र श्रीर प्रपोत्र का भी यही नाम था। सुरुचि का पुत्र तच्चिशला श्रध्ययन के लिए गया था। वहीं पर वाराणसी के ब्रह्मदत्त से उसने मंत्री कर ली। जब दोनों श्रपने-श्रपने सिंहासन पर बैठे तब वैताहिक सम्बन्ध से भी उन्होंने इस मेत्री को प्रगांत बना लिया। सुरुचि तृतीय ने वाराणसी की राजकुमारी सुमेधा का पाणिप्रहण किया। इस विवाह-सम्बन्ध से महापनाद उत्पन्न हुआ जिसके जन्म के समय दोनों नगरों में बोर उत्सव मनाया गया।

१. स्टबीज इन जातक पृ॰ १३७।

रे. वहीं ए० १४४-- ६ महाजनक जातक।

३. वहीं ए॰ १३२-- ६ महानारद कस्सप जातक।

४. महापनावं व सुरुचि जातक ; जर्नेस डिपार्टमेंट प्राफ स्नेटसै, क्सकत्ता, १६३० पुरु १४७।

### साधीन

यह अत्यन्त धार्मिक राजा था। इसका यश श्रीर पुग्य इतना फैला कि स्वयं शक इसे इन्द्रलोक ले गये श्रीर वहाँ पर यह चिरकाल तक ( ७०० वर्ष ) रहा। वह मृत्युत्तोक में पुनः श्राया जब विदेह में नारद का राज्य था। इसे राज सेंपा गया, किन्तु इसने राज्य लेना स्वीकार नहीं किया। इसने मिथिता में रहकर सात दिनों तक सदावन बाँटा श्रीर तत्पश्चात् श्रन्य लोक को चला गया।

महाजनक, श्रंगित, सुरुचि, साधीन, नारद इत्यादि राजाश्रों का उल्लेख केवत जातकों में ही पाया जाता है, पुराणों में नहीं। जातकों में पौराणिक जनकवंश के राजाश्रों का नाम नहीं मिलता, यद्यपि पौराणिक दृष्टि से वे श्रिधिक महत्त्वशाली हैं। इसका प्रधान कारण धार्मिक ले बकों की स्वधर्म-प्रवणना ही है। पुराण हमें केवल प्रमुख राजाश्रों के नाम श्रीर चरित्र बतलाते हैं। संभवतः शौदों ने पुराणों के सिवा श्रन्य श्राधारों का श्रवलम्बन लिया हो जो श्रव हमें श्रवण्य है।

#### कलार

कहा जाता है र कि निमि के पुत्र कलार जनक ने अपने वंश का नाश किया। यह राजा महाभारत का कलार जनक प्रतीत होता है। कौटल्य कहता है— दाएडक्य नामक भोजराज ने कामवश ब्राह्मण कन्या के साथ बलातकार किया और वह बंधु-बंधन एवं समस्त राष्ट्र के सिहत विनाश की प्राप्त हुआ। इसी प्रकार, विदेह के राजा कराल का भी नाश हुआ। भिलु प्रभमित इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं— राजा कराल तीर्थ के लिए योगेश्वर गये। वहाँ सुगड में एक सुन्दरी श्यामा ब्राह्मणभार्या को राजा ने देखा। प्रेमासक होने के कारण राजा उसे बलात नगर में ले गया। ब्राह्मण कोध में चिल्ताता हुआ नगर पहुँचा और कहने लगा—वह नगर फट क्यों नहीं जाता जहाँ ऐसा दुष्टात्मा रहता है १ फलत: भूकम्प हुआ और राजा सपरिवार नष्ट हो गया। अश्वयोष भी इस वृत्तान्त का समर्थन करता है और कहना है कि इसी प्रकार कराल-जनक भी ब्राह्मण कन्या को बतात् भगाने के कारण जातिच्युत हुआ; किन्तु, उसने अपनी प्रेम भावना न छोड़ी।

पाजिटर कित को कृतच्या विताता है, जिसने युधिष्ठिर की सभा में भाग लिया था। किन्तु, यह संतुत्तन श्रयुक्त प्रतीत होता है। युधिष्ठिर के बाद भी मिथिता में जनक राजाश्रों ने राज्य किया। भारत युद्धकाल से महापद्मनन्द तक २ प्राजाश्रों ने १५०१ वर्ष (किल संवत् १२३४ से क० सं० २७३५) तक राज्य किया। इन राजाश्रों का मध्यमान प्रति राजा ५४ वर्ष होता है। किन्तु ये २ प्राजा केवल प्रमुख हैं। श्रीर इसी श्रवधि में मगध में कुल ४६ राजाश्रों

<sup>9.</sup> साधीन जातक ; स्टडीज इन जातक, पु० १६८ ।

२. मखदेव सुत्त मिकम निकाय २-३२ : निमि जातक ।

दे. महाभारत १२-६०२-७।

४. अर्थशास्त्र १-६।

<sup>⊀.</sup> संस्कृत संजीवन पत्रिका, पटना १६४०, भाग १ पू० २७।

६. बुद्ध चरित्र ४-८०।

पुंशियंट इचिडयन हिस्टोरिक्ख ट्रेडिशन पृ॰ १४६।

म. सहाभारत २-४-३३ **।** 

ने (३२ ब्रह्मथ, १२ शिशुनाग, ५ प्रयोत ) राज्य किया। राकहिल विम्बसार का समकातीन विदेह राज विरूधक का उल्लेख करता है। विष्णुपुराण कहता है कि जनक वंश का नाश कृति से हुआ।

श्चातः करात या कलार को पुराणों के कृति से मिलाना श्रिधिक युक्त होगा,न कि महाभारत के कृतस्वण से। इस समीकरण में यही एक दोष है कि कलार निमि का पुत्र है, न कि बहुलाश्व का। किन्तु, जिस प्रकार इसवंश के श्चनेक राजा जनक विरुद्ध धारण करते थे, उसी प्रकार हो सकता है बहुलाश्व ने भी निमि का विरुद्ध धारण किया हो।

विदेह साम्राज्य के विनाश में काशी का भी हाथ 2 था। उपनिषद् के जनक के समय भी काशिराज अजात शत्रु 3 विदेहराज यशोमत्सर को न छिपा सका। 'जिस प्रकार काशिराज पुत्र या विदेहराजपुत्र धनुष की छोरी खींचकर हाथ में दो वाण लेकर—जिनकी नोंक पर लोहे की तेजधार होती है और जो शत्रु को एकदम आर-पार कर सकते हैं—शत्रु के संमुख उपस्थित होते हैं।' यह श्रंश संभवतः काशि विदेह राजाओं के सतत युद्ध का उल्लेख करता है। महाभारत दें में मिथिला के राजा जनक और काशिराज दिवोदास के पुत्र प्रतर्दन के महायुद्ध का उल्लेख है। कहा जाता है कि विजयों को उत्पत्ति काशी से हुई। इससे संभावित है कि काशी का कोई एक छोटा राजवंश विदेह में राज करने लगा होगा। सांख्यायण औतस्त्र में विदेह के एक पर अह लार नामक राजा का भी उल्लेख है।

# भारत-युद्ध में विदेह

पारहवीं के प्रतिकृत दुर्योधन की श्रीर से चेमधूर्ति राजा भी महाभारत-युद्ध में लड़ा। श्याम नारायण सिंह है से मिथिला का राजा मानते हैं, जिसे विष्णु चेमारि श्रीर भागवत-चेमधी कहते हैं। किन्तु महाभारत इस चेमधूर्ति कलूर्तों का राजा बतलाता है। पांडवों के पिता पाराहु १० ने मिथिला श्रिजय की तथा भीमसेन १९ ने भी मिथिला श्रीर नेपाल के राजाओं को पराजित किया। श्रातः मिथिला के राजा पाराहवों के करद थे श्रीर श्राशा की जाती है कि इन करदों ने महाभारत युद्ध में भी पाराहवों का साथ दिया होगा।

१. खाइफ चाफ बुद प्० ६३।

र. पाबिटिक त हिस्ट्री आफ प्रेशियंट इशिडया ए० ६६।

३. बृहदारययक उपनिषद् ३-८-२।

४. सहाभारत १२-६६-३।

रे. महाभारत ११-३०; रामायया ७-४८-१५।

प्रसाथ जातक १-१४म-६४।

७. पालिटिकल हिस्ट्री आफ ऐंशियंट इविडया ए० ७२।

म. सास्यायम १६-६-११।

हिस्ट्री चाफ तिरहत, कखकत्ता १६२८, ए० १७।

१०. महाभारत म-४; १-११६-२म; २-२६ |

१९. सहाभारत २-६०।

#### याज्ञवल्क्य

याज्ञवल्क्य श्रे शब्द का अर्थ होता है यज्ञों का प्रवक्ता। महाभारत श्रीर विष्णु पुराण अके अनुसार याज्ञवल्क्य व्यास के शिष्य वैशम्पायन का शिष्य था। जो कुछ भी उसने सीखा था, उस ज्ञान को उसे वाध्य होकर त्यागना पड़ा और दूसरों ने उसे अपनाया; इसी कारण उस संहिताभाग को तैतिरीय यजुर्वेद कहा गया है, याज्ञवल्क्य ने सूर्य की उपासना करके वाजसनेयी संहिता प्राप्त की। अन्य परम्परा के अनुसार याज्ञवल्क्य का पिता ब्रह्मरात एक कुलपित था जो असंख्य विद्याधियों का भरण-पोषण करता था, अत: उसे बाजसानि कहते थे। वाजसानि शब्द का अर्थ होता है—जिसका दान अन्त हो (वाजोसानि: यस्यसः )। उसका पुत्र होने के कारण याज्ञवल्क्य को वाजसनेय कहते हैं। उसने उहालक आहणि से वेदान्त सीखा। उहालक भ ने कहा, यदि वेदान्तिक शक्ति से पूर्ण जल काष्ठ पर भी छिड़का जाय तो उसमें से शाखा-पत्र निकल आवेंगे। स्कन्द प्राण्या में एक कथानक है जहाँ याज्ञवल्क्य ने सचमुच इस कथन को यथार्थ कर दिखाया।

यह महान तत्त्ववेत्ता और तार्किक था। एकबार विदेह जनक ने महादान से महायज्ञ श्वारम्भ किया। कुरुपाञ्चाल सुदूर देशों से ब्राह्मण आये। राजा ने जानना चाहा कि इन सभी ब्राह्मणों में कीन सबसे चतुर है। उसने दश हजार गींवों में से हर एक के सींग में दस पाद ( है पाव तोला आर्थात् कुल ढाई तोला ) सुवर्ण मढ़ दिया। राजा ने कहा कि जो कोई ब्रह्म विद्या में सर्व निपुण होगा वही इन गायों को ले जा सकेगा।

श्रन्य ब्राह्मणों को साइस न हुआ। याज्ञवल्न्य ने श्रपने शिष्य सामश्रव को गायों का पगहा खोलकर ले जाने को कहा और शिष्य ने ऐसा ही किया। इसपर श्रन्य ब्राह्मणों को बहुत कोध हुआ। लोगों ने उससे पूछा कि तुमने ब्रह्म न्याख्या किये विना ही गायों को श्रिधकृत किया, इसमें क्या रहस्य है। याज्ञवल्क्य ने ब्राह्मणों को नमस्कार किया और कहा कि में सचमुच गायों को पाने को उत्सुक हूँ। पश्चात् याज्ञवल्क्य ने श्रन्य सभी विद्वानों की परास्त कर दिया यथा—जरत्कार व चकायण, खड़, गागि, उद्दालक, साकल्य तथा उपस्थितमङ्कती के श्रन्य विद्वान । इसके बाद याज्ञवल्क्य राजा का गुरु बन गया।

याज्ञवल्क्य के दो क्रियाँ व थीं — मैत्रे यी श्रीर कात्यायनी । मैत्रे यी को कोई पुत्र न था। जब याज्ञवल्क्य जंगल को जाने लगे तब मैत्रे यी ने कहा — श्राप मुक्ते वह बतलावें जिससे मैं अमरत्व प्राप्त कर सकूँ। श्रातः उन्होंने उसे ब्रह्मविद्या िस खलाई। ये ऋषि याज्ञवल्क्य रमृति के प्रथकार माने जाते हैं, जिसमें इनके उदार मत का प्रतिपादन है। इन्हें योगीस्वर

१, पायिनि ४-२-१०४।

२. महाभारत १२-३६०।

३. विष्णु ३-४।

४. बृहदारययक उपनिषद् ६-६-७ ।

**४. नागर खरड अध्याय १२६**।

६. शतपथ माद्यय, ११-६-२-१।

७. शतपथ जाहाया १४-७-३-१।

म. **बृहदारययक उ**पनिषद् ४-१-१ |

कहते हैं, संभवतः ये महान् समाज-सुधारक थे; क्योंकि इनकी स्मृति के नियम मनु की अपेचा इदार हैं। इन्होंने गोमांस भी भच्नण करने को बतलाया है, यदि गाय और बैल के मांस कोमल हों। इनके पुत्र का नाम नाचिकेता था। जगवन (योगिवन) में एक वटशृद्ध कमतौल स्टेशन (दरभंगा जिला) के पास है, जिसे लोग याज्ञवल्क्य का आश्रम कहकर पूजते हैं।

इन वार्ताओं के आधार पर याज्ञवल्क्य को हम एक ऐतिहासिक व्यक्ति³ मान सकते हैं। इच्चाउनंश का राजा हिरएयनाभ ४ (पाजिटर की सूची में ⊏३वां) का महायोगीश्वर कहा गया है। यह वैदिक विधि का महान् उपासक था। याज्ञवल्क्य ने इससे योग सीखा था।

राजा श्रव्नार का होता हिरएयनाभ कौसल्य श्रीर सुकेशा भारद्वाज से वेदान्तिक प्रश्न करनेवाले हिरएयनाभ (श्रनन्त सदाशिव अल्तेकर के मत में) एक ही प्रतीत होते हैं। रामायण श्रीर महाभारत की परंपरा के श्रनुपार देवरात (पाजिंटर की सूची में १ ०वाँ) के पुत्र बृहद्दश्य जनक ने, जो सीरध्वज के पूर्व हुए, ऋषितम याज्ञवल्क्य से दार्शनिक प्रश्न पृद्धा। श्रृष्टि ने बतलाया कि किस प्रकार मेंने सूर्य से यजुर्वेद पाया और किस प्रकार शतपथ प्राह्मण की रचना के तो। इससे सिख होता है कि याज्ञवल्क्य और शतपथ ब्राह्मण का रचयिता श्रति-श्राचीन है। यह कहना श्रसंगत न होगा कि बाल्हीक, जो प्रतीप का पुत्र और शन्तन्त का भाई है, शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित रे है। विष्णु पुराण रे कहता है कि जनमंज्य के पुत्र और सत्तात्व का भाई है, शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित रे है। विष्णु पुराण रे कहता है कि जनमंज्य के पुत्र और सत्तात्व का वर्णन है। महाभारत कहता है कि उद्दालक जो जनक की सभा में प्रमुख था, सूर्य सत्र में सम्मिलित हुआ। साथ में उद्दालका का पुत्र श्रवेतकेतु भी था। इन विभिन्न कथानकों के आधारपर हम निश्चय नहीं कर सकते कि याज्ञवल्क्य कब हुए। विद्वान, प्रायः, श्रम में पड़ जाते हैं और नहीं समभते कि ये केवल गोत्र नाम हैं। (दार्शनिक सिखान्तों के प्रतिपादक मत) कथा कभी-कभी गोत्र शिष्यत्व या पुत्रत्व के कारण बदल जाता था, जैसे श्राजकल विवाह होने

१. शतपथ बाह्यसा दे-१-२-२१।

२. तेत्तिरीय बाह्यस्य ३-११-८-१४।

३. स्पिरिच्यूच इनटरप्रेटेशन श्राफ याज्ञवन्त्र्य ट्रेडिशन, इण्डियन हिस्टोरिकस कःटरेली, १६३७, पृ॰ २६०-७८ भानन्दकुमारस्वामी का खेल देलें, जहाँ विद्वानों की भी भनैतिहासिक बुद्धि का परिचय मिलेगा।

४. विष्णु ४-४-४८ ।

४. सांख्यायन श्रीतसूत्र १६-६-११।

प्रश्न उपनिषद् १-१।

७. कबकत्ता इपिडयन हिस्ट्री काँगेस, प्राची विभाग का समिभाषण,१६३६ए० १६ ।

म. रामायग १-७१-६।

**३. महाभारत १२-३**१४-**३-४**।

१०. महाभारत १२-६२६-२६।

११. शतपथ १२-६-३-३ ।

१२. विष्णु ४-४-४८।

१६. वृद्दारययक उपनिषद् ६-६-१ ।

१४ महाभारत १-५३-७।

पर-कन्या का गोत्र बदलता है। सीतानाथ प्रधान ने प्राचीन भारतीय वंशावली में केवल नामों की समानता पर गुरु और राजाओं को, एक मानकर बड़ा गोलमाल किया है। यह सर्वविदित है कि इन सभी प्र'सों का पुनः संस्करण भारतयुद्धकाल के सं १२३४ के लगभग वेदव्यास ने किया और इसके पहले ये प्रत्य प्लावित रूप में थे। श्रातः यदि हम याज्ञवल्क्य को देवरात के पुत्र बहदय का समकालीन माने तो कह सकते हैं कि याज्ञवल्क्य के ए० ६६६ के लगभग हुए।

# मिथिला के विद्वान्

भारतवर्ष के किसी भी भाग की वैदिक काल से आज तक विद्वता की परम्परा की इस प्रकार अट्टट रखने का सीभाग्य प्राप्त नहीं है जैसा कि मिथिता की है। इसी मिथिता में जनक से अध्याविध अनवरत विद्या-परम्परा चली आ रही है। गौतम, कपिल, विभागडक, सतानन्द, व ऋष्य श्रुँग प्राङ्मीर्यकाल के कुछ प्रसुख विद्वान् हैं।

ऋष्यश्रांग का आश्रम पूर्वी रेलवं के बरियारपुर स्टेशन से दो कोश दूर उत्तर-पश्चिम ऋषिकुंड बतलाया जाता है। यह गंगा के समीप था। यहीं पर श्रंग के राजा रोमधाद वेश्याओं को नये ऋषि को प्रलोभित करने के लिए भेजता था। महाभारत कहता है कि ऋषि का आश्रम कौशिकी में अति दूर न था श्रीर चम्पा से तीन योजन की दूरी पर था, जहाँ पर वारांगनाओं का जमघट था। राम की बहन शांता को रोमधाद ने गोद लिया था श्रीर चुपके से उसका विवाह ऋष्यश्रांग से कर दिया था। मिथिला के विद्वानों की इतनी महत्ता थी कि कोसल के राजा दशरथ ने भी कौशिकी के तीर से काश्यप ऋषिश्रांग को पुत्रेष्टियज्ञ श्रीर पौरोहित्य के लिए बुताया था।

वेदवती कुशाध्वज की कन्या और सीरध्वज की भ्रातृजा थी। कुशाध्वज थोड़ी श्रवस्था में ही वैदिक गुरु हो गया श्रीर इसी कारण उसने श्रपनी कन्या का नाम वेदवती रखा, जो वेद की साचान मूर्ति थी। कुशाध्वज उसे विष्णुप्रिया बनाना चाहता था। तुलना करें काइस्ट की ब्राइड — ईसा की सुन्दरी)। इसने अपने सभी कामुकों को दूर रखा। शुम्म भी एक कामुक था, जिसका वध कुशाध्वज ने रात्रि में उसकी शय्या पर कर दिया। रावण्ड भी पूर्वोत्तर में होड़ मचाता हुआ

१. गंगानाथ का स्मारक-प्रंथ में हरदत्त शर्मा का खेल, मिथिखा के श्रज्ञात संस्कृत कवि प्र॰ १४६।

२. दे० ए० १६६।

**३. महाभारत**् वनपर्वे ११० ।

४. स्यात् उस समय कोशी मुंगेर श्रीर भागवपुर के बीच में गंगा से मिवती थी।

**<sup>₹.</sup> रामायण १-६-१ ; १-१०** ।

९. शवया मातृपच से वैद्याकी का था। नप्ता होने के कारण रावण वैद्याकी का हिस्सा चाहता था। इसीक्षिए इसने हिमाचल प्रदेश और उत्तर बिहार पर भावा किया था।

वेदवती के आश्रम में पहुँचा। वेदवती ने उसका पूर्ण स्वागत किया श्रीर उसके सभी प्रश्नों का यथोचित उत्तर दिया; किन्तु श्रसंगत प्रश्नों के करने पर वेदवती ने विरोध किया। रावण ने उसके साथ बलात्कार करना चाहा, इसपर वेदवती ने श्रात्महत्या कर ली।

इस प्रकार हम पाते हैं कि मिथिला में नारी-शिल्वा का भी पूर्ण प्रचार था। यहाँ लियाँ उच्चकोटि का लौकिक और पारलौकिक पांडित्य प्राप्त करती थीं तथा महात्माश्चों के साथ भी दार्शनिक विषयों पर तर्क कर सकती थीं।

१. रामायया ७-१७।

१. सरकार ए० ७६-८०।

# एकादश ऋध्याय

### श्रंग

श्रंग नाम सर्वप्रथम श्रथवं वेद श्रेमं मिलता है। इन्द्र ने अर्थ और चित्ररथ को सरयू के तटपर अपने भक्त के हित के लिए पराजित कर डाला। चित्ररथ का पिता गया में विष्णुपद श्रीर कालंजर पर इन्द्र के साथ सोमपान करता था, अर्थात् इन्द्र के लिए सोमयाग करता था। महाभारत के अनुसार श्रंग-वंग एक ही राज्य श्रा। श्रंग की नगरी विटंकपुर समुद्र के तटपर श्री। अतः इम कह सकते हैं कि धर्मरथ और उसके पुत्र चित्ररथ का प्रभुत्व आधुनिक उत्तर-प्रदेश के पूर्वा भाग, विहार और पूर्व में बंगीपसागर तक फैता था। सरयू नरी श्रंगराज्य में बहती थी। इसकी उत्तरी सीमा गंगा थी, किन्तु, कोशी नदी कभी श्रंग में और कभी विदेह राज्य में बहती थी। दिख्या में यह समुद्र तट तक फैता था—प्रथा वैद्यनाथ से पुरी के भुवनेश्वर तक। नन्दलाल दे के मत में यदि वैद्यनाथ को उत्तरी सीमा मानें तो श्रंग की राजधानी चम्पा को (जो वैद्यनाथ से दूर है) श्रंग में न मानने से व्यतिक्रम होगा। अतः नन्दलाल दे का सुमाव है कि भुवनेश का शुद्ध पाठ भुवनेशी है जो मुशिंदाबाद जिले में किरीडेश्वरी का दूसरा नाम है। दे का यह विचार मान्य नहीं हो सकता। क्योंकि कर्लिंग भी श्रंग-राज्य में सम्मितित था और तंत्र भी श्रंग की सीमा एक शिवमंदिर से दूसरे शिवमदिर तक बतलाता है, यह एक महाजन पद था। श्रंग में मानभूमि, वीरभूम, मुशिंदाबाद, श्रीर संथाल परगना ये सभी इलाके सम्मितित थे।

#### नाम

रामायण ° के श्रानुसार मदन शिव के श्राश्रम से शिव के कीथ से भस्मीभूत होने के डर से भयभीत होकर भागा श्रीर उसने जहाँ श्रपना शरीर त्याग किया ससे श्रांग कहने लगे। महादेव

<sup>1.</sup> अर्थव वेद ४-२२-१४ ।

२. ऋग्वेद ४-६१-१८।

**३.** वायुपुराण **३**६-१०**२**।

४. ब्रह्मपुराण ११-६६।

**४. महाभारत ₹-४४-६**।

६. कथा सरिस्तागर २४-३४ ; २६, ११४ ; ८२-३--- १६।

७. विमलचर्या खाहा का ज्योप्रफी चाफ चर्ली बुद्धितम ए० १६३१ ए० ६ !

म. शक्तिसंगमतंत्र सप्तम पटखा।

मन्द्रवास दे ए० ७ ।

१०. रासायचा १-६२।

के आश्रम को कामाश्रम भी कहते हैं। यह कामाश्रम गंगा-सरयु के संगम पर था। स्थानीय परंपरा के अनुसार महादेव ने करोन में तपस्या की। बलिया जिले के करोन में कामेश्वरनाथ का मंहिर भी है, जो बक्सर के सामने गंगा पार है।

महाभारत श्रीर पुराणों के अनुसार बली के चेत्र ज पुत्रों ने अपने नाम से राज्य बसाया। हुवेन संग भी इस पौराणिक परम्परा की पुष्टि करता है। वह कहता है—इस कलप के आदि में मनुष्य गृहहोन जंगली थे। एक अप्परा स्वर्ग से आई। उसने गंगा में स्नान किया और गर्भव नी हो गई। उसके चार पुत्र हुए, जिन्होंने संकार की चार भागों में विभाजित कर अपनी-अपनी नगरी बसाई। प्रथम नगरी का नाम चम्पा था। बौद्धों के अनुसार अपने शरीर की सुन्दरता के कारण ये लोग अपने की आंग कहते थे। महाभारत आंग के लोगों को सुजाति या अच्छे वंश का बतलाता है। किन्तु काजान्तर में नीर्थयात्रा छोड़ कर आंग, वंग, कलिंग, सुराष्ट्र और मगध में जाना वर्जित माना जाने लगा।

#### राजधानी

सर्बमत से विदित है कि अंग की राजधानी चम्पा थी; किन्तु कथासिरिसागर के मत में इसकी राजधानी बिटं कपुर समुद्र-तटपर अवस्थित थी। चम्मा की नींव राजा चम्प ने डाजी । यह संभवतः कित संबत् १०६१ की बात है। इसका प्राचीन नाम मालिनी था। जातकों में इसे कालचम्पा कहा गया है। काश्मीर के पाश्ववत्तीं हिमाच्छादित श्वेत चम्पा या चम्ब से इसे विभिन्न दिखाने की ऐसा कहा गया है। इसका अधिनिक स्थान भागलपुर के पास चम्पा नगर है। गंगा तटपर बसने के कारण यह नगर विशिज्य का केन्द्र हो गया। बुद्ध की मृत्यु के समय यह भारत के छः प्रमुख के नगरों में से एक था। यथा—चम्पा, राजगृह, आवस्ती, साकेत, कोसम्बी और वाराणसी। इस नगर का ऐश्वर्य बढ़ता गया और यहाँ के व्यापारी सुत्रणभूमि के (वर्मा का निचला भाग, मलय सुमात्रा) तक इस बन्दरगाह से नावों पर जाते थे। इस

१. महाभारत १-१०४।

२. विष्णु ४-१-१८ ; मरस्य ४८-२४ ; भागवत ६-२३।

३. टामस वाटर का यान चांग की भारत बात्रा, लन्दन, १६०४ भाग २,१८१।

४. दीघ निकाय टीका १-२७६।

**४. महाभारत २**-**४३**।

६. सेकेड बुक भाफ इस्ट, भाग १४, प्रायश्यित खग्छ, १-२-१३-१४।

७. क० स० सा० १-२४ : २-८२।

**८. वायु ११-१०**∤।

६. महाजनक जातक व विधुर प्रिडत जातक।

१०. महापरिनिब्बान सुत्त ४।

<sup>11.</sup> महाजनक जातक ।

नगर के वाक्षियों ने सुदूर हिंदीचीन प्रायद्वीप में श्रपने नाम का उपनिवेश वसाया। इस राजधानी की महिमा इननी बढ़ी कि इसने देश का नाम भी उसी नाम से प्रसिद्ध कर दिया। हुवेनसंग इसे चेन-पो कहता है। यह चम्पा नदी के तट पर था। एक तड़ाग के पास चम्पक<sup>र</sup> लता का कुँज था। महाभारत के श्रवुसार चम्पा चम्पकलता से घिरा था। उव्वर्ष सुत्त ४ जैन प्रथ में जिस समय के शिक वहाँ का राजा था, उस समय यह सघनता से बसा था श्रीर बहुत ही समृद्धिशाती था। इस सुन्दर नगरी में श्रुँगाटक (तीन सहकों का संगम, चौक. चच्चर, चरूतरा, चौमुक ( बैठने के स्थान ) चेमीय ( मंदिर ) तथा तड़ाग थे श्रीर सुगंधित वृत्तों की पंक्तियाँ सडक के किनारे थी।

## वंशावली

महामनस् के लघुपुत्र तितुत्तु भ ने क॰ सं॰ ६७० (१२३४-१६०४ ६८ 🗙 २८) में पूर्व में एक नये राज्य की स्थापना की । राजा बली महातपस्वी था और इसका निषंग सुवर्ण का था। बली की स्त्री सुदेष्णाह से दीर्घतमस् ने ६ चेत्रज पुत्र उत्पन्न किये। उनके नाम थे---र्श्राग, वंग, कत्तिंग, सुद्य, पुराह्व आन्त्र। इन पुत्रों ने अपने नाम पर राज्य बसाये। बली ने चतुर्वर्श व्यवस्था स्थापित की त्राँर इसके पुत्रों ने भी इसी परम्परा की रखा। वैशाती का राजा मरुत श्रीर शक्तंतला के पति दुष्यन्त इसके समकालीन थे। क्योंकि दीर्घतमस् ने ऋदावस्था में

१. इपिडयन ऐ'टिकोरी ६-२२६ तुलना करो । महाचीन = मंगोलिया; महाकोशल; सग्ना-प्रे सिया = दक्षिण इटली;एशिया में सम्ना प्रे सिया = बैक्ट्रिया;सहाचमा = विशाब चन्पा या उपनिवेश चन्पाः यथा नवा स्कोसिया या नया इंगलैंड अथवा ब्रिटेन । प्रेटब्रिट्रेन या प्रेटर ब्रिटेन । द्विण भारत में चम्पा का तामिल रूप है सम्बर्ध ; किन्तु समस्त पद में चन्पापति में इसे चन्पा भी कहते हैं-चन्पा की देवी । भनेक भ्रन्य शब्दों की तरह यथा-मदुरा यह नाम उत्तर भारत से खिया गया है और तामिल से इसका कोई सम्बन्ध नहीं । मैं इस सूचना के लिए कुल्य स्वामी ऐयंगर का चनुगृहीत हैं।

२. प्परच सुदनी, मजिममनिकाय टीका २-५६५।

रे. महाभारत २-८२-१३३; ५-६; १३·४८ ।

४. जर्नेज एशियाटिक सोसायटी बंगाज १६१४ में दे द्वारा उद्भुत ।

४. ब्रह्मायड ३-७४-१ ४-१०३; वायु ६६-२४-११६; ब्रह्म १३-२७ — ४६; हरिवंश दे १; मत्स्य ४८-२१-१०८; विष्णु ४-१८-१-७ स्रविन २७६-१०-६; सरुइ १-१३६ ६८.७४: भागवत ६-२३-४-१४: महाभारत १३-४२।

६. भागवत ६ -२६-५: महाभारत १-१०४; १२-३४२।

७. ऐ शियंट इविडयन हिस्टोहिकब ट्रेडिशन पु० १६३ ।

दुष्यन्त के पुत्र भरते का राज्याभिषेक किया और दीर्घतमध्का चचेरा भाई धंवर्रा मक्त का पुरोहित था। दीर्घतमध् ऋग्वेद का एक वैदिक ऋषि है। सांख्यायन आरण्यक के अनुसार दीर्घतमध् प्राप्यक के अनुसार

श्चंग के राजा दशरथ को लोमपाद (जिसके पैर में रोम हों) कहते थे। इसने श्रष्टि श्वंग के के पौरोहित्य में यज्ञ करके श्रनाष्टि श्रीर दुर्भिन्न का निवारण किया था। इसके समकालीन राजा थे—विदेह के सीर विज्ञा, वैशाली के प्रमित श्रीर केकय के श्रश्वपति। लोम कस्सप जातक का वर्णन रामायण में वर्णित श्रंगराज लोमपाद सं मिलता है। केवल भेद यही है कि जातक कथा में महातापस लोम कस्सप यज्ञ के समय श्रपनी इन्द्रियों को नियंत्रण में रख सका श्रीर वाराणसी के राजा ब्रहादत्त की कन्या चन्द्रावती से विवाह किये बिना ही चला गया। इस्त्यायुर्वेद के रचयिता पाल काप्य मुनि रोमपाद के काल में हुए। पाल काष्य मुनि की सुत्रकार कहा गया है।

चम्प का महा प्रपौत्र बृहन्मनस्था। इसके पुत्र जयद्रथ ने चित्रय पिता श्रौर ब्राह्मणी माता से उत्पन्न एक कन्या से विवाह किया। इस संबंध से विजय नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। श्रातः पौराणिक इस वंश को सुत< कहने लगे।

राजा अधिरथ ने कर्गा को गंगात उपर काष्ठपंजर में पाया। प्रथा ने इसे एक टोक की में रखकर बहा दिया था। कर्गा सुचित्रिय वंश का राजा न था। अंग के सूतराज ने इसे गोद लिया था, अतः श्रार्जीन इससे लड़ने की तैयार नहीं हुआ।

दुर्योधन ने सन्द से कर्यों को श्रंग का विहित राजा मान लिया; किन्तु पायडव इसे स्वीकार करने को तैयार न थे, भारत-युद्ध में कर्यों मारा गया श्रोर उसका पुत्र वृषसेन गदी पर बैठा। वृषसेन का उत्तराधिकारी पृथुसेन था। भारत-युद्ध के बाद कमागत श्रंग राजाओं का उल्लेख हमें नहीं मिलता।

चम्पा के राजा दिधवाहन ने कौशाम्बी के राजा शतानीक से युद्ध किया। श्रीहर्षे अंग के राजा हदवर्मन् १० का उल्लेख करता है, जिसे कौशाम्बी के उदयन ने पुनः गही पर बैठाया।

१. ऐतरेव ब्राह्मण ५-२६।

२. ऋरवेद १-१४०-१६४।

३. सत्स्य ६८-६५।

४. रामायण १-६।

४. रामायण २-१२ केकच प्रदेश व्यास व सतस्रक के मध्य में है।

६. नकुछ का अश्विकिस्सितम् अध्याय २; जनैस पृशायाटिक सोसायटी बंगाज, १६१४।

७. र्झ्वंश ४-२६ की टीका ( मिख्यनाथ )।

म. तुवाना करें — सबुस्यृति १०-११।

**३. विरुसन का विष्णु प्रदाया ४, २४।** 

१०, प्रियद्शिका ४।

### अंग का अन्त

श्रंगराज ब्रह्मदत्त ने भत्तिय—पुराणों के चुनीजस या चेमिवत् को पराजित किया। किन्तु भित्तिय का पुत्र संनीय (विम्बिसार) जब बड़ा हुआ तब उसने श्रंग पर धावा बोत दिया। नागराज (छोटानागपुर के राजा) की सहायता से इसने ब्रह्मदत्त का वध किया और उसकी राजधानी चम्पा को भी श्रिधिकृत कर तिया। सेनीय ने शोणदराइ नामक ब्राह्मण को चम्पा में मृमिदान (जागीर) दिया। ब्रह्मदत्त श्रंग का श्रंतिम स्वतंत्र राजा था। इसके बाद श्रंग सदा के लिए अपनी स्वतंत्रता खो बैठा। यह मगध का करद हो गया और कमशः सदा के लिए मगध का श्रंग मात्र रह गया। श्रादि में यह मगध का एक प्रदेश था और एक उपराज इसका शासन करता था। जब सेनीय गही पर बैठा तब कोणिक यहाँ का उपराज था। इसने श्रंग को ऐसा चूसा कि प्रजा ने श्राकर राजा से इसकी निन्दा की। कोणिक ने श्रपने भाई हात भीर बेहात को भी पीड़ा दी, श्रतः ये भाग कर श्रपने नाना चेटक की शरण में वैशाली जा पहुँचे।

चंदक ने उन्हें कोणिक को देना श्रस्वीकार किया। इस पर कोणिक ने चम्पा से चंदक पर श्राक्रमण किया श्रीर उसे मार डाला। उसके भाइयों ने भागकर कहीं श्रलग शरण ली श्रीर वे महावीर के शिष्य हो गये।

# अंग में जैन-धर्म

चम्पा जैनियों का श्रष्ठा है। द्वादशतीर्थं कर वासुपूज्य यहीं रहते ये श्रीर यहीं पर इनकी श्रंतिम गति भी हुई। महावीर ने यहाँ पर तीन चातुर्मास्य बिताये श्रीर दो मिष्टिया में। जब महावीर ने क० स० २५४५ में कैंबलय प्राप्त किया तब श्रंग के दिधवाहन की कन्या चन्दनवाला स्त्री ने सबैशयम जैन-धर्म की दीचा ली।

# बुद्ध-धर्म का प्रादुर्भाव

बुद्ध चम्या कई बार गये थे श्रीर वहाँ पर वे गंगा-सरीवर के तट पर विश्राम करते थे जिसे रानी गरगरा<sup>3</sup> ने स्वयं बनवाया था। श्रनाथियडक का विवाह श्रावस्ती के एक प्रसिद्ध जैनवंश में हुआ था। श्रनाथियडक की कन्या सुभदा के बुलाने पर बुद्ध श्रंग से श्रावस्ती गये।

बौद्धों के अनुसार भत्तिय विम्बसार का पिता था। पुरायों में चेमवित् के बाद विम्बसार गडी पर बैठा, अतः भत्तिय = विम्बसार।

२. विधुर पश्डित जातक।

३. सहावसा १-१६;११।

४. राकहिख, ए० ६० ।

**४. बाकोबी, जैनस्त्र म्**मिका पु॰ १२-४।

<sup>4.</sup> कर्पसूत्र पु० २६४।

७. हाकहिल पु० ७०।

सारे परिवार ने बुद्ध-धर्म स्वीकार किया और अन्य लोगों को दीन्ना देने के लिए बुद्ध ने अनिरुद्ध को वहाँ पर छोड़ दिया। बुद्ध के शिष्य मौद्गलय या मुद्गलपुत्र ने मोदागिरि ( मुंगर ) के अपति धनी श्रेष्ठी श्रुत-विंशति-कोटि को बौद्ध-धर्म में दीन्नित किया। जब बुद्ध भागलपुर से ३ कोश दिन्छा भड़िरया या भदोलिया में रहते थे तब उन्होंने वहाँ के एक सेठ भद्दाजी को अपना शिष्य बनाया था। बुद्ध की एक प्रमुख गृहस्थ शिष्या विशाखा का भी जन्मस्थान यहीं है। यह श्रंगराज की कन्या और मेराडक की पौत्री थी।

१. कर्ण मेनुयब भाफ बुद्धिजिम ए० ३७ ६८।

२. बीख २-१८६ ।

२. महाजनपद जातक २-२२६ ; महावसा ४-८ ; ६-३४।

७. महाबसा ६-१२,१३,३७, २० ।

## द्वादश ऋध्याय

# कीकट

ऋषिद काल में मगथ को कीकड के नाम से पुकारते थे। किन्तु, कीकड मगध की अप्रेचा बहुत विस्तीर्य चेत्र था तथा मगथ कीकड के अन्तर्गत था। शिक्त संगमतंत्र के अनुसार कीकड चरणादि (मीरजापुर में चुनार) से गृद्धकूट (राजगीर) तक फैला था। ताशतंत्र के अनुसार कीकड मगथ के दिवाण भाग को कहते थे, जो वरणादि से गृद्धकूट तक फैला था। किन्तु वरणादि और चरणादि के व एवं च का पाठ अगुद्ध ज्ञात होता है।

यास्क ४ कहता है कि कीकट श्रनार्य देश है। किन्तु, बेवर ५ के विचार में कीकटवासी मगध में रहते थे, आर्य थे, यद्यि श्रन्य श्रार्यों से वे भिन्न थे; क्योंकि वे नास्तिक प्रशृति ६ के थे। हरप्रसाद शाली ७ के विचार में कीकट पंजाब का हरियाना प्रदेश ( ग्रम्बाना ) था। इस कीकट देश में ग्रनेक गाँवें थीं श्रीर सोम यथेष्ठ मात्रा में पैदा होता था। तो भी थे कीकट-वासी सोमपान था दुग्धपान न करते थे। इसीसे इनके पड़ोसी इनसे जलते थे तथा इनकी उर्वरा भूमि को हड़पने की ताक रहते थे।

- ऋग्वेद १-४३-१४ किंतेक्रयवन्ति कीकटेषु गावोनाशिर दुह न तपन्ति धर्मम्।
   धानो भर प्रमगन्दस्य वेदो नै चा शार्ख मधवन् रम्धमानः।
- २. घरणादि समारम्य गृद्धकुटान्तकं शिवे। तावस्कींकटः देशः स्यात, तदन्तंभगधो भवेत । शक्ति संगमतंत्र ।
- रे. तारातंत्र।
- ४. निरुक्त ६-३२।
- ४. इविडयन जिटरेचर, पृ० ७६ टिप्पणी।
- ६. भागवत ७-१०-१२।
- ७. मगधन बिटरेचर, कबकत्ता, १६२३ पृ० २।
- ट. ऋग्वेद में कीकट, चेत्रे शचनद चहोपाध्याय लिखित, बुलनरस्मारकप्रनथ देखें पुरुष्ठ।
- श. सोम का ठीक परिचय विवाद-प्रस्त है। यह मादक पौधा था, जिससे चुझा (सू = दाबना) कर खट्टा बनाया जाता था तथा सोम रवेत और पीत भी होता था। पीत सोम केवल भूं जवंत गिरि पर होता था (ऋग्वेद १०-३४-१)। इसे जल, दूध, नवनीत और यव मिलाकर पीते थे। हिन्दी विश्वकोष के अनुसार २४ प्रकार के सोम होते थे और १४ पत्र होते थे, जो शुक्रपच में एकेक निकलते थे और कृष्णपच में समाप्त हो जाते थे। इण्डियन हिस्टोरिकल कार्टरली, भाग १४ ए० १६७-२०७ देलें। कुछ लोग सोम को भंग, विजया या सिक्टि भी बतलाते हैं।

व्युत्पत्ति के अनुसार कीकट शब्द का अर्थ घोड़ा, क्रपण, और प्रदेश विशेष होता है। संभवतः प्राचीन कीकट नाम को जरासंध ै ने मगध में बदल दिया; क्योंकि उसके काल के बाद साहित्य में मगध नाम ही पाया जाता है।

प्रमगन्द मगध का प्रथम राजा था, जिसकी नैचाशाब (नीच वंश) की उपाधि थी। यास्क के विचार में प्रमगन्द का अर्थ कृषण पुत्र है, जो श्रयुक्त प्रतीत होता है। कदाचित् हित्तबांट का ही विचार ठीक है, जो कहता है कि नैचाशाब प्रमगन्द का विशेषण नहीं, किन्तु सोमलता का विशेषण है जिसकी सोर नीचे की ओर फैली रहती है।

जगदीशचन्द्र घोष के विचार से मगन्द श्रीर मगध का श्रर्थ एक ही है। मगन्द में दा श्रीर मगध में धा धातु है। प्रमगन्द का श्रर्थ मगध प्रदेश होता है। तुलनाकरें — प्रदेश, प्रवंग ४। मगन्द की व्युत्पत्ति श्रन्थ प्रकार से भी हो सकती है। म (= तेज) गम् (= जाना) + उत्पादि दन् श्रर्थात जहाँ से तेज निकलता है। इस श्रवस्था में मगन्द उद्यन्त या उदन्त का पर्याय हो सकता है।

#### मगध

प्राचीनकाल में मगध देश गंगा के दिल्लिए बनारस से मुँगेर श्रीर दिल्लिए में दामोहर नदी के उद्गम कर्ण सुवर्ण (सिंहभूम) तक फैला हुआ था। बुद्धकाल में मगथ की सीमा इस प्रकार थी, पूर्व में चम्पा नदी, दिल्लिए में विनध्य पर्वतमाला, पश्चिम में शोए श्रीर उत्तर में गंगा। उस समय मगध में ८०,००० श्राम थे तथा इसकी परिधि ३०० योजन थी। मगध के खेत बहुत उर्वर थे तथा प्रत्येक मगध जेत्र एक गत्नुन (दो कोश) का था। वायु पुराण के अनुसार मगध प्राची १० में था।

मगध शब्द का अर्थ होता है—चारण, भिलमंगा, पापी, ज्ञाना, श्रोषधि विशेष तथा मगध देशवासी। मागध का अर्थ होता है श्वेतजीरक वैश्यपिता और ज्ञांत्रयमाता का वर्णशंकर विश्वपा की कट देश। बुद्धघोष विश्वपा की विचित्र व्याख्या करता है। संसार में असस्य का प्रचार

- १. भागवत ६-६-६ ककुभः संकटस्तस्य कीकटस्तनयो यतः। शब्द कप्नद्रम देखें।
- २. वेदिक इंडेक्स, कीथ व मुख्यानव सम्पादित ।
- ३. जर्नेज बिहार्-छिह्सा-रिसर्च-स्रोसायटी, १६६८, ए० ८६-१११, गया की प्राचीनता।
- ४. वायु ४४-१२२।
- ४. नन्दबाब दे ए० ११६।
- ६. डिक्सनरी झाफ पाबी प्रौपर नेम्स, जी॰ पी० मल्बाख शेखर सम्पादित, बन्दन, १६६⊏, भाग २, ए० ४०६।
- ७. विनयपिटक १-१७६।
- म, थे(गाथा २०**म**।
- १. अंगुत्तर निकाष १-१२२ ।
- १०. वायु पुरास ४४-१२२।
- ११. मनुस्पृति १०-११।
- १२. सुत्तनिपात टीका १-१३४।

करने के कारण पृथ्वी कुपित होकर राजा उपरिचर चेदी (चेटिय) को निगतनेवाली ही थी कि पास के लोगों ने आदेश किया—गढ़े में मा प्रवेश करो (मा गधंपविश) तथा पृथ्वी खोदनेवालों ने राजा को देखा तो राजा ने कहा—गढ़ा मत करो (मा गधं करोथ)। बुद्धघोष के अनुसार यह प्रदेश मागध नामक चित्रयों का वासस्थान था। इस मगधप्रदेश में अनेक मग शाकद्वीपीय ब्राह्मण रहते हैं। हो सकता है कि इन्हीं के नाम पर इसका नाम मगध पड़ा हो। वेदिक इराडेक्स के सम्पादकों के विचार में मगध प्रदेश का नाम वर्णशंकर से सम्बद्ध नहीं हो सकता। मगध शब्द का अर्थ चारण इसलिए प्रसिद्ध हुआ कि अर्संख्य शतियों तक यहाँ पर साम्राज्यवाद रहा, यहाँ के न्यूपण महा स्तुति के अभ्यस्त रहे, यहाँ के भाट सुदूर पश्चिम तक आते थे और यहाँ के अभ्यस्त पदों को सुनाते थे। इसी कारण ये मगधवासी या उनके अनुयायी मागध कहलाने लगे।

श्रथनिद<sup>3</sup> में मगध का वात्य से गाढ़ संबंध है। मगध के विन्दियों का उल्लेख यजुर्वेद भें भी है। ब्रह्मपुराण के श्रवुशार प्रथम सम्राट् पृथु ने श्रात्मस्तुति से प्रसन्न होकर मगघ मागध को दे दिया। लाट्यायन धीतसूत्र में बात्यधन ब्रग्न-वंधु या मगध ब्राह्मण को देने को लिखा है। श्रापस्तम्ब श्रीतसूत्र में मगध का वर्णन कलिंग, गान्यार, पारस्कर तथा सीवीरों के साथ किया गया है।

देवलस्मृति के अनुसार ऋंग, बंग, कलिंग और श्रान्ध्रदेश में जाने पर श्रायश्चित करने को लिखा है। अन्यत्र इस सुची में मगध भी सम्मिलित है। जो मनुष्य धार्मिक कृत्य को छोक्कर मगध में श्रिधिक दिनों तक रह जाय तो उसे गंगा-स्नान करना चाहिए। यदि ऐसा न करे तो उसका पुन: यज्ञोपवीत संस्कार हो तथा यदि चिरकाल वास हो तो उपवीत के बाद चान्द्रायण भी करने का विधान है।

तैत्तरीय ब्राह्मण में मगधवासी अपने तारस्वर के लिए प्रसिद्ध है। कौशितकी आरएयक में मगध ब्राह्मण मध्यम के विचारों को आदरपूर्वक उद्धृत किया गया है। ओल्डेनवर्ग ° के विचार में मगध को इसलिए दूषित सममा गया कि यहाँ पर ब्राह्मण धर्म का पूर्ण प्रचार न बेवर ° के विचार में इसके दो कारण हो सकते हैं—आदिवासियों का यहाँ अच्छी संख्या

१. वेदिक इन्डेक्स-मगध ।

२. विमक्तचर्या लाहा का ऐशियंट इंडियन ड्राइब्स १६२६, ए० ६४।

३. अथवं वेद, २।

४. वाजसनेय संहिता।

४. ब्रह्म ४-६७, बायु ६२-१४७।

६. ला० भौतसूत्र म-६-२म।

७. ब्रापस्तम्बसूत्र २२ ६-१८ ।

प्त. तेसिरीय ३-४-११ I

a. कौशितकी ७-११।

१०. दुद्ध, पृ० ४०० दिव्ययी ।

११. इविख्यन बिटरेचर ए० ७६, टिप्पणी १।

में होना तथा बौद्धों का श्राधिपत्य । पाजिटर का वहना है कि माध में पूर्व समुद्र से आनेवाले आक्रमण कारियों का आर्थी से सामना हुआ था।

रामायण में विशिष्ठ ने सुमंत की अनेक राजाओं की बुताने की कहा। इनमें मगय का वीर, पुर्यातमा नरोत्तम राजा भी सिमितित था। दितीय की महिषी सुद्दिणा मगय की थी तथा इन्दुमती के स्वयंवर में मगय राज का प्रमुख स्थान है। हेमचन्द्र का मगय वर्णन स्तुत्य है। यथा — जन्बू द्वीप में भारत के दित्तणा भाग में मगय देश पृथिवी का भूषण है। यहाँ के को भो मात करते हैं। यदापि धान्य यहाँ पर एक ही बार बोया जाता है और कृषक काट भी लंते हैं तो भी यह घास के समान बार-बार बढ़ कर छाती भर का हो जाता है। यहाँ के लोग संतीषी, निरामय, निर्भय और दीर्घायु होते हैं मानों सुसमय उत्पन्न हों। यहाँ की गी सरमी के समान सदा दूध देती हैं। इनके थन घड़े के समान बड़े होते हैं और इच्छातुसर रात-दिन खुब दुध देती हैं। यहाँ की भूमि बहुत उर्वरा है तथा समय पर वर्षा होती है। यहाँ के लोग धार्मिक व सिक्रम होते हैं। यह धर्मण्ड है।

१. जर्नेल रायल पृशियाटिक सोसायटी, १६०८ ए॰ ८४। ३।

२. रामायण १-१३ २६।

१. रघुतंश १।

४. वही ६।

४. परिशिष्ट पर्व १ । ७-१**२** ।

# त्रयोदश अध्याय

# बाहद्रथ वंश

महाभारत श्रीर पुराणों के अनुसार बृह्दय ने मगथ साम्राज्य की नींव डाली; किन्तु रामायण इसका श्रीय ब्रह्दय के पिता वसु को देती है, जिसने वसुमती बसाई श्रीर जो बाद में गिरिवज के नाम से प्रसिद्ध हुई। ऋग्वेद में बृह्दथ का उल्लेख दो स्थानों में है। किन्तु, उसके पच्च या विपच्च में कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि वह मगय-वंश का स्थापक था; किन्तु यह बृह्दथ यदि मगय का स्थापक मान लिया जाय तो मगथ सभ्यता वेदकाल की समकालीन मानी जा सकती है। जैन शास्त्र में गिरिवज के दो प्राचीन राजाओं का उल्लेख है—समुद्दविजय श्रीर उसका पुत्र 'गय' जिसने मगय में पुराय तीर्थ 'गया' की स्थापना की।

किसी भी वाह्य प्रमाण के अभाव में पौराणिक वंशावली श्रोर परम्परा ही मान्य हो सकती है। कुरु के पुत्र सुधन्वा के वंश के चतुर्थ राजा वसु ने यादवों की चेही पर श्रधिकार कर लिया और वह चेशोपरिचर नाम से ख्यात हुआ। ऋग्वेद भी इसकी प्रशंसा में कहता है कि इसने १०० ऊँट तथा १०,००० गौओं का दान दिया था।

इसने मगध पर्यन्त प्रदेशों को अपने वश में कर लिया। इस विजेता के सातपुत्र थे— बृहद्रथ, प्रत्यम, कुश या दुशाम्ब, मावेज, मतस्य इस्यादि। इसने अपने राज्य को पाँच भागों में विभाजित कर अपने पुत्रों को वहाँ का शासक बनाया—यथा मगध, चेरी, कौशाम्बी, करुष, मतस्य। इस बॅटवारे में बृहद्रथ को मगत्र का राज्य प्राप्त हुआ। जातक का अपचर, चेटी का उपचर या चेच्च और चेंद्य उपित्यर वसु एक १० ही है। जातक १० के अनुसार चेटी के उपचर

१. महाभात २-१७-१३।

२. विष्णु ४-१६ ।

**१. रामायण १-३२-७।** 

भ्र. भ्राप्तेद १ ६६-१८ भ्रश्निनंगन्न वास्त्वं बृहद्रथं १०-४६६ भ्रष्टं सयो न व बास्त्वं बृहद्रथं ।

४. हिन्दुस्तान रिन्यू, १६३६, पृ० २१२।

६. सेकेड बुक बाफ ईस्ट, भाग ४४, ए० ८६ टिप्रयी ६।

७. विष्णु ४-१६ ।

म्रावेद द-१ १७·यथा विच्चैद्यः कशुः शतमृष्ट्रानां ददत् सहस्रादश गोनाम् ।

**३. वि**ष्णु ४-१**३** ।

१०. जनेब हिपार्टमेंट प्राफ बेटसे १६६०, स्टडीज इन जातक, सेन, पु० १२।

११. चेटीय जातक (४२२)

का राज्य सिंहत विनाश हो गया और उसके पाँच पुत्रों ने श्रपने भूनपूर्व पुरोहित के उपदेश से, जो संन्यस्त हो गया था, पाँच विभिन्न राष्ट्र स्थापित किये।

वसु विमान से आकाश में विचरता था। उसने गिरि का पाणि-पीइन किया तथा उसके पुत्र बृहद्दथ ने गिरिव्रज की नींव किल सं १०८४ में डाली, जो इसकी माता के नाम पर थी। वर्तमान गिरियक इस स्थान के पास ही पड़ना है।

बृहद्दथ ने ऋषम का वध किया। वह बड़ा प्रतापी था तथा गृधकूर पर गीलाजुल विस्की रत्ना करते थे।

#### जरासन्ध

जरासन्ध भुवन का पुत्र था। भुवन ने काशिराज की दो सुन्दर यमल कम्याभी का पाणिप्रहण किया। कौशिक ऋषि के आशीर्वाद से उसे एक प्रतापी पुत्र जरासंध हुआ, जिसका पालन-पोषण जरा नामक धात्री ने किया। जरासन्य दौपदी तथा किलंग राजकन्या चित्रांगदा के स्वयम्बरों में उपस्थित था। कमराः जरासंथ महाशिक्तराती हो गया तथा अंग, वंग, किलंग, पुराडू और चेदी की उसने अधिकृत कर लिया। इसका प्रभुत्व मथुरा तक फेला था, जहाँ के यादव-नरश कंस ने उसकी दो कन्याओं से (अस्ति और प्राप्ति) विवाह किया था तथा उसकी अधीनता स्वीकार की थी। जब कृष्ण ने कंस का बध किया तव कंस की पित्नयों ने अपने पिता से बदला लेने की कहा। जरासंध ने अपनी २३ अचौहिणी विशाल सेना से मथुरा को घेर लिया और कृष्ण को सवंश विनष्ट कर देना चाहा। यादवों को बहुत कष्ट उठाना पदा और अन्त में उन्होंने भागकर द्वारका में शरण ली।

जरासंघ शिव का उपासक था। वह अनेक पराजित राजाओं की गिरिवज में शिव-मंदिर में बिल के लिए रखता था। युधिष्ठिर ने सोचा कि राजसूव के पूर्व ही जरासंघ का नाश आवश्यक हैं।

कृष्ण, भीम श्रौर श्रर्जुन कुरुदेश से मगध के दिए चते। ब्रह्मचारी के वेरा में निःशास होकर उन्होंन गिरित्रज में प्रवेश किया। वे सीधे जरासंध के पास पहुँचे श्रौर उसने इनका श्रीभनन्दन किया। किन्दु बातें न हुई; क्योंकि उसने वत किया था कि सूर्यास्त के पहले न बोलूँगा। इन्हें यज्ञशाला में ठहराया गया। श्रद्ध रात्रि की जरासंध श्रपने प्रासाद से इनके पास पहुँचा; क्योंकि उसका नियम था कि यदि श्राधीरात की भी विद्वानों का श्रागमन सुने तो श्रवस्य

१, महाभारत २।२१।

२. महाभारत १२।४६ संभवतः नेपाल के गोरांगही गोलाङ्गुल हैं।

**३. महाभारत २-३**७-१६।

४. महाभारत २-१३; १८ ; हरिवंश ८७---१३; ११, ११७ व्रह्म ११४-१---१२; महाभारत १२-४।

र. एक अचीहिया में २१, म७० हाथी तथा उतने ही रथ. ६१, ६१० अरववार, तथा १०६, ६४० पदाति होते हैं। इस प्रकार मगध की कुख सेना र०, ६०, १०० होती है। द्वितीय महायुद्ध के पहले भारत में बृटिश सेना कुख ६, २१, ६७० ही थी। संभवतः सारा मगध सशस्त्र था।

ही आकर उनका दर्शन तथा सपर्या करता। कृष्ण ने कहा कि हम श्रापके शत्रु रूप श्राये हैं। कृष्ण ने आहान किया कि या तो राजाओं को मुक्त कर दें या युद्ध करें।

जरासन्थ ने श्राज्ञा दे दी कि सहदेव की राजगद्दी दे दो, क्योंकि में युद्ध कहाँगा। भीम के साथ १४ दिनों तक द्वन्द्वयुद्ध हुआ; जिसमें जरासंध घराशायी हुआ तथा त्रिजेताओं ने राजस्य पर नगर का चक्कर लगाया। जरासन्ध के चार सेनापित थे—कौशिक, चित्रसेन, इंस और डिंमक।

जैन साहित्य में कृष्ण और जरासन्ध दोनों श्रार्क चक्रवर्ती माने गये हैं। यादव श्रीर विद्याधरों से (पर्वतीय सरदार) के साथ मगभ सेना की भिक्नत सौराष्ट्र में सिनापिल के पास हुई, जहाँ कालान्तर में श्रानन्दपुर नगर बया। कृष्ण ने स्वयं श्राने चक से जरासन्य का वध भारत युद्ध के १४ वर्ष पूर्व किल संवत् ११२० में किया था। कृष्ण के श्रानेक सामन्त ये उनमें समुद्र विजय भी था। समुद्रविजय ने दश दशार्ण राजकुमारों के साथ वसुदेव की राजधानी सोरियपुर पर श्राकमण किया। शिवा समुद्रविजय की भार्याथी।

# सहदेव

सहदेव पाराडवों का करद हो गया तथा उसने राजसूय में भाग निया। भारत-युद्ध में बह वीरता से लड़ा, किन्तु द्रोग के हाथ कठ रं० १९३४ में उसकी मृत्यु हुई। सहदेव के भाई धृष्टकेतु ने भी युद्ध में पाराडवों का साथ दिया; किन्तु वह भी रगाखेत रहा। किन्तु जरासंघ के अन्य पुत्र जयत्सेन ने कौरवों का साथ दिया और वह श्राभिमन्यु है के दाथ मारा गया। अतः हम देखते हैं कि जरासंघ के पुत्रों में से दो भाइयों ने पाराडवों का तथा एक भाई ने कौरवों का साथ दिया। भारतयुद्ध के बाद शीघ ही मगध स्वतंत्र हो गया; क्यों कि युधिष्ठिर के अश्वमेध में सहदेव के पुत्र मेधसन्धि ने घोड़े को रोककर अर्जुन से युद्ध किया, यद्यपि इस युद्ध में उसकी पराजय हुई।

# बार्हद्रथ वंशावली

स्वर्गीय काशीप्रसाद जायसवाल ने बुद्धिमत्ता के साथ प्राचीन ऐतिहासिक संशोधन के जिए तीन तत्त्वों का निर्देश किया है। वंश की पूर्ण अवधि के संबंध में गोत संख्याओं की अपेन्ना विषम संख्याओं की मान्यना देनी चाहिए; क्योंकि गोन संख्याए प्राय: शंकास्पद होती हैं। पुराणों में विहित्वंश की कुत भुक्त संख्या को, यदि सभी पुराण उसका समर्थन करते हों तो, विशेष महत्त्व देना चाहिए। साथ ही बिना पाठ के आधार के कोई संख्या न मःन लेनी चाहिए। अपितु इस काल के लिए हमें किसी भी वाह्य स्वतंत्र आधार या स्नोत के अभाव में पौराणिक परम्परा और वंशावली को ठीक मानने के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं है।

म्यू इिषडयन प्रंटिक री, भाग, ३ ए० १६१ प्राचीन भारतीय इतिहास और संशोधन,श्री दिवानजी किंग्लित। जिनसेन का इरिवंश पुराण परिशिष्ट पूर्व मन्म।

२. जैन साहित्य में कृष्या कथा जैन ऐ'टिक री, चारा, भाग १० ए० २७ देखें। देशपांदेय का खेख।

६. महाभारत उद्योग पर्व ४७।

४. महाभारत १-१८६ ।

५. महाभारत बरवमेष ६२।

# युद्ध के पश्चात् बृहद्रथ

महाभारत युद्ध के बाद ही पुराणों में मगध के प्रत्येक राजा का भुक्क वर्ष और वंश के राजाओं की संख्या तथा उनका कुल भुक्क वर्ष हमें मिलने लगता है और वंशों की तरह बृहद्ध वंश को भी पुराण दो प्रधान भागों में विभाजित करते हैं। वे जो महाभारत युद्ध के वहले हुए और वे जो महाभारत युद्ध के बाद हुए। इसके अनन्तर महाभारत युद्ध के राजाओं को भी तीन श्रेणियों में बाँडा गया है। यथा—भूत, वर्त्त मान और भविष्यत्। भूत और भविष्यत् के राजाओं का विभाजक वर्त्त मान शासक राजा है। ये वर्त्त मान राजा महाभारत युद्ध के बाद प्रायः छठी पीढी में हुए।

पौरव वंश का श्रिधिस (या श्रिधिसम ) कृष्ण भी इनमें एक था। जिसकी संरच्चकता में पुराणों का सर्वेष्यम संस्करण होना प्रतीत है। मगध में सेनाजित श्रिधिसीम कृष्ण का समकालीन था। सेनाजित के पूर्व के राजाश्रों के लिए पुराणों में भूतकाल का प्रयोग होता है तथा इसके बाद के राजाश्रों के लिए भविष्यत् काल का। वे सेनाजित को उस काल का शासक राजा बतलाते हैं। युद्ध से लेकर सेनाजित तक सेनाजित को छोड़कर ६ राजाश्रों के नाम मिलते हैं तथा सेनाजित से लेकर इस वंश के श्रांत तक सेनाजित को मिलाकर २६ राजाश्रों का उल्लेख है। श्रातः राजाश्रों की कुल संख्या ३२ होती है।

भारत युद्ध के पहले १० राजा हुए श्रौर उसके बाद २२ राजा हुए। यदि हेनाजित् की श्राधार मार्ने तो सेनाजित् के पहले १६ श्रौर सेनाजित की मिलाकर बृहद्वथ वंश के श्रन्त तक भी १६ ही राजा हुए<sup>3</sup>।

## भुक्तकाल

सभी पुराणों में भारत-युद्ध में वीर गति प्राप्त करनेवाले सहदेव से लेकर बृहद्रथ वंश के श्रंतिम राजा रिपुक्षय तक के वर्णन के बाद निम्नलिखित श्लोक पाया जाता है।

# द्वाविंशतिन पाइयेते भवितारो नृहद्रथाः । पूर्णं वर्षं सरस्र वै तेषा राज्यं भविष्यति ।।

'ये वृहद्वथवंश के भावी बाइस राजा हैं। इनका राज्य काल पूरा सहस्र वर्ष होगा।' अन्यत्र 'द्वात्रिंशच्च' भी पाठ मिलता है। इस हालत में इसका अर्थ होगा ये बत्तीस राजा हैं और निश्चय ही इन भावी राजाओं का काल हजार वर्ष होगा। पाजिटर इसका अर्थ करते हैं— और ये बत्तीस भविष्यत् वृहद्वथ हैं, इनका राज्य सचमुच पूरे हजार वर्ष होगा। जायसवाल इनका अर्थ इस प्रकार करते हैं— गाद के (एते) ये ३२ भविष्यत् वृहद्वथ हैं। वृहद्वथों का (तेषां) राजकाल सचमुच पूरे सहस्र वर्ष का होगा।

मत्स्यपुराण की एक हस्तिलिपि में उपर्युक्त पंक्तियाँ नहीं मिलतीं। उनके बदले म• पु॰ में निम्नलिखित पाठ मिलता है।

षोडशैते नृपा ज्ञेया भवितारो बृहद्रथाः। त्रयोविंशाधिकं तेषां राज्यं च शत सप्तकम् ॥

- १. जर्नेस बिहार उद्दीसा रिसर्च सोसायटी, भाग १, ए० ६७।
- २. वायुपुराया ३७-२४२ ।
- ३. पार्जिटर का किखनंश पृ० १४।
- ४. इंग्डिया आफिस में जैक्सन संकतान में ११४ संख्या की इस्पिक्षिपि जिसे पार्जिश्र (जे) नाम से पुकारता है।

इन १६ राजाओं को भविष्यत् बृहद्दथवंश का जानना चाहिए श्रौर राजाओं का काल ७२३ वर्ष होता है। पाजिटर श्रथं करते हैं—इन १६ राजाओं को भविष्य का बृहद्दथ जानना चाहिए श्रौर इनका राज्य ७२३ वर्षों का होगा। जायसवाल श्रर्थं करते हैं—ये (एते) भविष्य के १६ खृहद्दय राजा हैं, उनका (तेषां—भारत युद्ध के बाद के बृहद्दयों का) राज्यकाल ७०० वर्ष होता है श्रौर उनका मध्यमान प्रति राज २० वर्ष से श्रिधिक होता है। जायसवाल 'त्रयो' के बदले 'वयो' पाठ शुद्ध मानते हैं।

## पाजिटर की व्याख्या

मेरे और पाजिंटर के अनुवाद में स्यात ही कोई अन्तर है, किन्तु जब प्रसिद्ध पुरातत्त्व-वेता अपने विचित्र सुमान की व्याख्या करने का यत्न करते हैं तो महान अन्तर हो जाता है। पाजिंटर के मन में (जे) मत्स्य पुराण की पंक्तियाँ ३०-३१ अपना आधार सनजित् के राजकाल को मानती है तथा उसे और उसके वंशाजों को १६ भविष्यत राजा बनलाती है तथा बिना विचार के स्पष्ट कह देनी है कि इनका काल ७२३ वर्ष का होगा। पंक्ति ३२-३३ मत्स्य (जे) में नहीं पाई जाती और वे राजाओं की गणना भी आदि से करते हैं तथा सभी ३२ राजाओं को भविष्यत् राजा बनलाते हैं; क्योंकि इनमें अधिकांश भारत युद्ध के बाद हुए। अनः पुराण कहते हैं कि पूरे वंश का राज्य १००० वर्ष होगा। किन्तु यदि हम पंक्ति ३०-३१ को दो स्वतंत्र वाक्य मानें और 'तेषां' को केवल १६ भविष्यत् राजाओं का ही नहीं; किन्तु बृहद्दथों का भी सामान्य रूप से विशेषण मानें तो इसका अर्थ इस प्रकार होगा — 'इन कोलह राजाओं को भविष्यत् बृहद्दथ जानना चाहिए और इन बृहद्दथों का राज्य ७२३ वर्ष होगा।'

## समालोचना

जायसवाल के मत में, पाजिटर का यह विचार कि ३२ संख्या सारे वंश के राजाओं की है (१० भारत युद्ध के पहले + २२ युद्ध के पश्चात) निम्न लिखित कारणों से नहीं माना जा सकता। (क) तेषां सर्वनाम महाभारत युद्ध के बाद के राजाओं के लिए उल्लेख कर सकता है, जिनका वर्णन अभी किया जा चुका है। (ख) महाभारत युद्ध के बाद राजाओं को भी भविष्यत वृद्ध य वह सकते हैं; क्यों कि ये सभी राजा युद्ध के बाद हुए और इनमें अधिकांश सचमुच भविष्यत वृद्ध य वह सकते हैं। किन्तु भारत युद्ध के पूर्व राजाओं को भविष्यत राजा कहना असंगत होगा; क्यों कि पौराणिकों की दृष्टि में युद्ध के पूर्व के राजा निश्चय पूर्वक भूतकाल के हैं। (ग) उद्धृत चार पंक्षियों की दृष्टि में युद्ध के पूर्व के राजा निश्चय पूर्वक भूतकाल के हैं। (ग) उद्धृत चार पंक्षियों की दो विचार-धाराओं की गुरिययों को हम सुलमा नहीं सकते। ७०० या ७२३ वर्ष सारे वंश की मुक्क संख्या मानने से पाजिटर का बृद्ध यवंश के लिए पूर्ण सहस्र वर्ष असंगत हो जायगा।

१. पाजिटर का कलिवंश ए० ६८।

२. जनेल विहार घोड़िसा रिसर्च सोसायटी भाग ४-१६-११ काशीप्रसाद जायसवास का बृहद्रथ वंश ।

**३. पार्जिटर पु० १३ ।** 

पार्जिटर ए० १६ तुस्तना करें — यह पाठ पंक्ति ६२-६३ को अयुक्त बतजाता है।

## जायसवाल की व्याख्या

जायसवाल घोषणा करते हैं कि प्रथम श्लोक का तेषां ३२ भविष्यत् राजाओं के लिए नहीं कहा गया है। इन ३२ भविष्यत राजाओं के लिए 'एते' का प्रयोग हुआ है। इनी प्रकार दूसरे श्लोक में भी 'एते' और 'तेषां' के प्रयोग से सिद्ध है कि दोनों पिक्कियों की दो तिक्वयाँ दो विभिन्न विषयों के लिए कही गई हैं। उनका तर्क है कि पौराणिकों ने भारत-युद्ध के बाद के राजाओं के लिए १००० वर्ष गलत सममा और इस कारण गोल संख्या में भारत युद्ध के बाद के राजाओं की कुल सुक्क वर्ष-संख्या संख्या ७०० बालाई। जायसवाल के मत में पौराणिक युद्ध के बाद बृहद्दथवंश के कुल राजाओं की संख्या ३२ या ३३ मानते हैं और उनका मध्यमान २० वर्ष से अधिक या २१-२३ ( ७०० ÷ ३३ ) वर्ष मानते हैं।

### समालोचना

मनगदन्त या पूर्व निर्धारित सिद्धान्त की पुष्टि के लिए पौराणिक पाठ में खींचातानी न करनी चाहिए। उनका शुद्ध पाठ श्रद्धा और विश्वास के साथ एकत्र करना चाहिए श्रीर तब उनसे सरल अर्थ निकालने का यत्न करना चाहिए। सभी पुराणों में राजाश्रों की संख्या २२ गिनाई गई है। ये राजा भारत-युद्ध के बाद गिनाये गये हैं। पौराणिक इनने मूर्ख न थे कि राजाश्रों के नाम तो २२ गिनावें श्रीर श्रंत में कह दें कि ये ३२ राजा थे।

गरुड पुराण २१ ही राजाओं के नाम देना है तथा और संख्या नहीं बतलाता; किन्तु वह कहता है—'इत्येते बाईदथा स्मृताः ।' सचमुच एक या दो का झंतर समफ में आ सकता है, किन्तु इतना महान् व्यतिकम होना असंभव है। केवल प्रमुख राजाओं के ही नाम बताये गये हैं जैसा कि पुराण से भी सूचित होता है।—

"प्रधानतः प्रवद्यामि गदतो मे निबोधत।"

'में उन्हें प्रसिद्धि के श्रनुसार कहूँगा जैसा में कहता हूँ सुनी।"

इस बात का हमें ज्ञान नहीं कि कुत्त कितने नाम छोड़ दिये गये हैं; किन्तु यह निश्चय है कि भारत्य छुद्ध के बाद बृद्ध थवंश के राजाओं की संख्या २२ से कम नहीं हो सकती। विभिन्न पाठों के आधार पर हम राजाओं की संख्या २२ से ३२ पा जाते हैं, किन्तु तो भी हम नहीं कह सकते कि राजाओं की संख्या ठीक ३२ ही है; क्योंकि यह संख्या ३२ से अधिक भी हो सकती है। द्वातिंशच पाठ की सभी ज्ञा हम दो प्रकार से कर सकते हैं—(क) यह नकत करनेवाले लेखकों को भून हो सकती है; क्योंकि प्राचीन काल में विशा को तिंश प्राचीनलिप अम से पदना स्त है। पार्जिटर २ ने इसे कई स्थलों पर बतलाया है कि (ख) हो सकता है कि लेखकों के विचार में महाभारत पूर्व के भी दस राजा ध्यान में हों।

जायसवाल का यह तर्क कि 'तेषां' भविष्यत् बृहद्यों के लिए नहीं किन्तु; सारे बृहद्यवंश के लिए प्रयुक्त है, ठीक नहीं जैंचता। क्योंकि खराडान्वय के श्रमुसार 'तेषां भवितृणां बृहद्यानां' के लिए ही प्रयुक्त हो सकता है। श्रिवितु यह मानना श्रसंगत होगा कि पौराणिक केवल महाभारत युद्ध के बाद के राजाशों के नाम श्रीर भुक्त वर्ष संख्या बतावें श्रीर श्रन्त में योग करने के समय केवल युद्ध के बाद के हो राजाशों की भुक्त वर्ष संख्या योग करने के बरले सारे वंश के कुत्त राजाशों की वर्ष संख्या बतलावें, यदापि वे युद्ध के पूर्व के राजाशों की वर्ष संख्या भी नहीं देते।

१. पार्किटर पृ० ६७ ।

२. पार्जिटर पृ० १४ टिप्पची २१।

पाजिटर ३२ राजाओं का काल (२२ युद्ध के बाद +१० युद्ध के पूर्व) ७२३ वर्ष मानता है और प्रति राज का मध्यमान २२ है या २२ ६ (७२३ ÷३२) वर्ष मानता है। पाजिटर का सुमाव है कि 'त्रयो' के बदले 'वयो' पाठ होना चाहिए; क्यों कि ऐसा करने से ३२ राजाओं का काल ७०० वर्ष हो जायगा और इस प्रकार प्रतिराज मध्यमान २२ वर्ष से कुछ कम होगा, जिसे हम 'विशाधिक' बीस से अधिक कह सकते हैं।

जायसवाल का सिद्धान्त है कि यह पाठ 'वयो' के सिवा दूसरा हो नहीं सकता और उ०० वर्ष काल भारत युद्ध बाद के राजाओं के लिए तथा १,००० वर्ष बृहद्ध बंश भर के सारे राजाओं के लिए युद्ध के पूर्व और परचात प्रयुक्त हुआ है। यदि जायसवाल की व्याख्या हम मान लें तो हमें युद्ध के परचात के राजाओं का मध्यमान २१ '२१ ( ७०० ÷३३) वर्ष और युद्ध के पूर्व के राजाओं का मध्यमान ३० वर्ष ( ३०० ÷१० ) मिलता है ( यदि जायसवाल ने पुरालों को ठीक से समफा है ) तथा पूर्व राजाओं का मध्यमान १३ ५ ( २०३ ÷ १५ ) वर्ष होगा, क्योंकि जायसवाल बृहद्ध बंश का आरंभ क० सं० १३ ७४ तथा महाभारत युद्ध काल क० सं० १६ ७४ में मानते हैं। अतः जायसवाल की समफ में विरोधानास है; क्योंकि वे राजाओं का मध्यमान मनमाने हैंग से निर्धारित करते हैं। यथा ३०; २१ '२९;२० ३०० ÷ १५) या १३ '५ वर्ष । अपितु जायसवाल राजाओं का काल गोल संख्या ७०० के बरले ६६३ वर्ष मानते हैं और राजाओं के मुक्त काल की भी अपने सिद्धान्तों की पुष्टि के तिए मनमानी कल्पना कर लेते हैं; पुराण पाठ भले ही इसका समर्थन न करें।

# भुक्तकाल का मध्यमान

राजाओं के भुक्तकात का मध्यमान जैसा जायसवाल सममते हैं; संस्कृत साहित्य में कहीं नहीं मिलता। प्राच्यों के तिए यह विचार-धारा नृतन श्रीर श्रद्भुत है। श्रिपितु प्राचीन काल के राजाओं के भुक्तकाल के मध्यमान को हम श्राधुनिक मध्यमान से नहीं माप सकते; क्योंकि यह मध्यमान प्रत्येक देश श्रीर काल की विचित्र परिस्थित के श्रमुकूत बदला करता है।

मगध में गद्दी पर बैठने के लिए राजाओं का चुनाव होता था। जिल्लेष पुत्र किसी विशेष दशा में ही गद्दी का अधिकारी होता था। बैदिक काल में भी हमें चुनाव प्रथा का आभास मिलता है, यद्यपि यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता कि लोग राजवंश में से चुनते थे या सरदारों में से । अथवंवेद कहता है कि प्रजा राजा को चुनती थी। मेगास्थनी ज कहता है — भारतवासी अपने राजा को गुणों के आधार पर चुनते थे। राजा सीरि का मंत्री कहता है — ज्येष्ठ और किनिष्ठ का कोई प्रश्न नहीं। साम्राज्य का सुख वही भोग सकता है जो भोगना चाहे। अपित यह सर्वविदित है कि शिशुनाग, आर्थक, समुद्रगुप्त, हर्ष और गोपाल इत्यादि राजाओं को प्रजा ने सिंहासन पर बिठाया था। प्रायेण सूर्यवंश में ही ज्येष्ठ पुत्र को गदी मिलती थी।

१. हिंदू-पाकिटी, नरेन्द्रनाथ सा विर्वित, ए० ६-१०।

र. अथवं वेद १-४-२।

मेगास्थनीज व एरियन का प्राचीन भारत वर्धन, कलकत्ता १६२६, ए० २०६,

४. पीछे देखें - वैशाखीवंश।

१. तुबना करॅं—'रामचरितमानस' बयोध्याकायड ।
 विमख वंश यह ब्रतुचित ऐकू ।
 वंडु विहाय वहे ब्रसिचेकू ॥

प्राचीन काल में राजा राजकत्ताओं के घर जाकर रलहिंव: पूजा करते थे। ज्येष्ठ पुत्र का गद्दी का अधिकार प्राचीन भारत में कभी भी पूर्ण रूप से मान्य नहीं था। ज्येष्ठ पुत्र को छोड़कर छोटे को राज गद्दी पर बिठाने की प्राचीन प्रथा अनेक स्थलों में पाई जाती है। कौरव वंश में देवापि गद्दी पर नहीं बैठता, उसके बदले उसका छोटा भाई शन्ततु गद्दी पर बैठता है। महाभारत के एक कथानक में प्रजा राजा ययाति से पूछिती है कि ज्येष्ठ देवयानी के पुत्र यदु को छोड़कर पुरु को श्राप क्यों गद्दी पर बिठाते हैं? इसपर राजा कहते हैं—'जो पुत्र पिता के समान देव, ऋषि, एवं पितरों की सेवा श्रोर यज्ञ करे और श्रनेक पुत्रों में जो धर्मात्मा हो, वह ज्येष्ठ पुत्र कहलाता है।' और प्रजा पुरु को स्वीकार कर लेती है।

सीतानाथ प्रधान है संसार के दश राजवंशों के आधर पर प्रति राज मध्यमान २८ वर्ष मानते हैं। रायचौधुरी है और जायसवाल यथा स्थान राजाओं का मध्यमान है वर्ष स्वीकार करते हैं। विक्रम संवत् १२५० से १५८३ तक ३३३ वर्षों के बीच दिल्ली की गद्दी पर ३५ स्वतानों ने राज्य किया, किन्तु, इसी काल में मेनाइ में केवल १३ राजाओं ने राज्य किया। इनमें दिल्ली की गद्दी पर १६ और मेनाइ में तीन की अस्ताभाविक मृत्यु हुई। गौड़ (बंगाल) में ३३६ वर्षों में (१२५६ विक्रम संवत्, से १५६५ वि० संव तक) ४३ राजाओं ने राज्य किया तथा इसी बीच चड़ीसा में केवल १४ राजाओं ने ही शासन किया। १०

श्रिपतु पुराणों में प्रायः, यह नहीं कहा जाता कि श्रमुक राजा श्रिपने पूर्वाधिकारी का पुत्र था या श्रन्य सम्बन्धी। उत्तराधिकारी प्रायः पूर्वाधिकारी वंश का होता है। [ तुलना करें—श्रन्वये, दायादा ]

द्वा विंशतिन पहिचेते (२२ राजाओं) के बदले वायु ( सैवत १४६० की इस्तिलिपि) का एक प्राचीन पाठ है—एते महाबला: सर्वे ( ये सभी महान् शिक्तशाती थे )। शिक्तशाली होने के कारण कुछ राजाओं का बध गद्दी के लिए किया गया होगा। अतः अनेक राजा अल्पजीवी हुए होंगे—यह तर्क मान्य नहीं हो सकता। क्योंकि हम प्रतापी एवं शिक्तशाली मुगलों को ही दीर्घायु पाते हैं और उनका मध्यमान लम्बा है। किन्तु बाद के मुगतों का राज्यकाल अल्प है, यद्यपि उनकी संख्या बहुत है। हमें तो मगध के प्रत्येक राजा का अलग-अलग मुक्तराजवर्ष प्रराण बनलाते हैं।

१. ऐतरेय झा॰ ६-१७४ ; म्रथर्व वेद ३ ४-७।

२. ऋग्वेद १०-६८-५।

**३.** निरुक्त २-१०।

४. महाभारत १-७६।

**४. वहीं १-६४-४४**।

६. प्राचीन भारत वंशावली पृ० १६६--७४।

७. पासिटिकस हिस्ट्री भ्राफ ऐंसियंट इंग्डिया पृ० १६६-७४।

म. जर्मेल वि० ग्रो० रि० सो० १-७०।

ह. गुप्त वंश के बाठ राजाओं का सध्यमान २६-४ य ७ राजाओं का सध्यमान २६-४ य ७ राजाओं का सध्यमान २६-४ वर्ष होता है। बैबिजोन (बावेरु) के शिष्कु वंश के एकादश राजाओं का काख १६८ वर्ष होता है।

१० ( इतिहास प्रवेश, जयचन्द विद्याखंकार जिल्लित, १६४१ पु॰ २४७ )।

किसी वंश के राजाओं की लम्बी वर्ष-संख्या की परम्परा का हम समर्थन नहीं कर सकते, यद्यपि किसी एक राजा के लिए या किसी वंश-विशेष के लिए यह भले ही मानलें विद उस वंश के अनेक राजाओं के नाम भूल से खुड गये हों। राजाओं के मुक्तकाल की मन-मानी कल्पना करके इतिहास का मेरुइएड तैयार करना उतना अच्छा न होगा, जितना मगधवंश के राजाओं की पौराधिक वर्ष-संख्या मान कर इति दास को खड़ा करना। अतः पौराधिक राजवंश को यथा संभव मानने का यतन किया गया है, यदि किसी अन्य आधार से वे खिएडत न होते हों अथवा तर्क से उनका समर्थन हो न सकता हो।

भारतयुद्ध के पूर्व राजाश्रों के सम्बन्ध में हमें वाध्य होकर प्रतिराज भुक्तकाल का मध्यमान रू वर्ष मानना पड़ना है। क्योंकि हमें प्रत्येक राजा की वर्ष-संख्या नहीं मिलती। यदि कहीं-कहीं किसी राजा का राज्यकाल मिलता भी है तो इसकी श्रवधि इतनी लम्बी होती है कि इतिहासकार की खुद्धि चकरा जाती है। इस कल्पनातीत समम्म कर हमें केवल मध्यमान के आधार पर ही इतिहास के मेठदराड़ को स्थिर करना पड़ता है। और यह प्रक्रिया तब तक चलानी होगी जब तक हमें कठिन भित्त पर खंड़ होने के लिए श्राज की श्रपंत्ता श्रधिक ठीस प्रमाण नहीं मिलते।

# ३२ राजाओं का १००१ वर्ष

गोलसंख्या मं २२ राजाओं का कान १००० वर्ष है, किन्तु, यदि हम विष्णु पुराण का आधार लें तो पुराणों के २२ श्रोर नृतन रचित वंश के ३२ राजाओं का काल हम १००१ वर्ष कह सकते हैं। हो सकता है कि राजाओं की संख्या ३२ से श्रधिक भी हो। वस्तुतः गणना सं ३२ राजाओं का काल ठीक १००१ वर्ष श्राता है। इनका मध्यमान प्रतिराज ३१ ४ होता है। संनाजित के बाद पुराणों की गणना सं १६ राजाओं का काल ७२३ वर्ष श्रीर त्रिवेद के मत में २२ राजाओं का काल ७२४ वर्ष होता है श्रीर इस प्रकार इनका मध्यमान ३२ द वर्ष होता है। इस एक वर्ष का श्रंतर भी हम सरनतया समम्म सकते हैं। यदि इस बात का ध्यान रखें कि विष्णु पुराण श्रीर अन्य पुराणों के १,००० के बदले १,००१ वर्ष सभी राजाओं का काल बतलाता है। यदि इम पौराणिक पाठों का ठीक से विश्लेषण करें तो हमें श्राश्चर्य पूर्ण समर्थन मिलता है। सचमुच, इसकाल के लिए पुराणों को छोड़ कर हमारे पास अन्य कोई भी ऐतिहासिक श्राधार नहीं है।

# पुन:निर्माण

काशीप्रसाद जासवाल ने कुछ नष्ट, तुच्छ, (श्राप्रमुख ) नामों की खोज करके इतिहास की महान् सेवा की है।

- (क) आरंभ में ही हमें विभिन्न पुराणों के अनुसार दो पाठ सोमाधि और मार्जारि मिलते हैं. जिन्हें सहदेव का दायाद और पुत्र कमशः बतलाया गया है।
- (क) श्रुतश्रवा के बाद कुछ प्रतियों में अधुतायु और अन्यत्र अप्रतीपी पाठ मिल ता है। कुछ प्रराण इसका राज्यकाल ३६ वर्ष और अन्य २६ वर्ष बतलाते हैं। श्रुतश्रवा का लम्बा राज्यकाल ६४ वर्ष बताया गया है। संभव है इस वर्ष-संख्या में अधुतायु या अप्रतीपी का राज्यकाल भी सम्मिलित हो।
  - (ग) निरमित्र के बदले शर्मीमित्र पाठ भी मिलता है। यहाँ दो राजा हो सकते हैं आहे.

संभव है कि उनका राज्यवर्ष एक साथ मिलाकर दिया गया हो। क्योंकि किसी पुराण में इसका राज्यवर्ष ४० और अन्यत्र १०० वर्ष बताया गया है।

- (घ) शत्रुष्टजय के बार मत्स्य-पुराण विभु का नाम लेता है, किन्तु ब्रह्माएड पुराण रिपुष्टजय का नाम बतलाता है। विष्णु की कुछ प्रतियों में रिपु एवं रिपुष्टजय मिलता है। जायसवाल के मत में १५४० वि० सं० की वायु (जी) पुराण की हस्तलिखित प्रति के श्रानुसार महाबल एक विभिन्न राजा है।
- (क) चोम के बाद सुब्रत या श्रासुब्रत के बदते कहीं पर चेमक पाठ भी मिलता है। इसका दोर्घ राज्यकात ६४ वर्ष कहा गया है। संभवतः सुब्रत श्रौर चेमक चेम के पुत्र थे श्रीर वे कमशः एक दूशरे के बाद गद्दी पर बेंठे श्रौर उनका मिश्र राज्यकाल बताया गया है।
- (च) वायुपुराण निर्वृत्ति और एमन के तिए १८ वर्ष बनलाना है। भरस्य में एमन क्यूर गया है, केवल निर्वृत्ति का नाम मिलना है। इसके विपरीन ब्रह्माएड में निर्वृत्ति क्यूरा है; किन्तु एमन का नाम पाया जाना है। अतः एमन की भी नष्ट राजाओं में गिनना चाहिए।
- (छ) त्रिनेत्र का कहीं पर २८ और कहीं पर ३८ वर्ष राज्यकाल मत्स्य पुराण में बतलाया गया है। ब्रह्मागड, विष्णु और गरुड पुराण में इसे सुश्रम कहा गया है। भागवत इसे श्रम और सुत्रत बतलाता है। अतः सुश्रम को भी नष्ट राजाओं में मानना चाहिए।
- (ज) दुसरा पाठमेद हैं महीनंत्र एवं सुमित । श्रतः इन्हें भी विभिन्न राज। मानना चाहिए ।
- (क) नवाँ राज। निःसन्देह शत्रुष्णयी माना जा सकता है, जिसके विषय मे वायु पुराण (ही) कहता है—

राज्यं धुचलो भोचयति अथ शत्रृज्जयीनतः

(म) संभवतः, सत्यजित् और सर्यजित् दो राजा एक दूसरे के बाद हुए। यहाँ सप्तजित् पाठ भी मिलता है; किन्तु सतं स्टब्सं का पाठ अशुद्ध हो सकता है। पुराण एक मत सं इसका राज्य काल = ३ वपं वतलाते हैं। सर्व को सत्य नहीं पढ़ा जा सकता। श्रतः इन्हें विभिन्न राजा मानना होगा। श्रतः भारतयुद्ध के बाद हम ३२ राजाओं की सूचना पाते हैं। हमें शेष नष्ट राजाओं का श्रभी तक ज्ञान नहीं हो सका है।

कुछ विद्वानों और समातोचकों का श्राभमत है कि नामों के सभी विभिन्न पाठों को विभिन्न राजाओं का नाम समम्मना चाहिए। किन्तु यह श्राभमत मानने में कठिनाई यह है कि सभी पाठ स्त्यतः पाठभेर नहीं है; किन्तु शितयों में वार-वार नकल करने की भूलें हैं। शतश्रवस् श्रुतश्रवस् का केवल अशुद्ध पाठ है, जिस प्रकार सच्चत्र, सुस्त्रत, सुमित्र, सुनस्त्रत श्रीर स्वस्त्रत्र लिखनेवालों की भूलें हैं। अस्त्ररों का इधर-उधर हो जाना स्वामाविक है। यदि लिखनेवाला चलता-पुरजा रहा तो अपनी बुद्धि का पश्चिय देने के लिए वह सरलता से अपने लेख में कुछ पर्यायवाची शब्द सुसे देगा। विहर्ण का कुछ श्रार्थ नहीं होता और वह कर्मक का अर्थ सहत्का से मिनता-खलता है। यदि इस स्थान पर बृहत्सन का अन्य कोई ऐसा शब्द होता तो उस राजा के श्रास्तित्व को भिन्न मानने का कुछ संभावित कारण हो सकता था। कर्मजित् और धर्मजित् भी सेनजित् से मिनते हैं। शतुष्क्रत्र के बाद सत्यक एक विभिन्न राजा हो सकता है। अतः कुल पुराणों के विभिन्न पाठों के अध्ययन से केवल दो ही नाम और मानने की संभावना हो सकती है, किन्तु अनुमित राजवंश का मध्यमान और राजाओं की लिखित संस्था

ही हमें राजाओं की नियत संख्या निर्धारित करने में सहायक होती है। अपितु, हमें २२ हाविंशित के बदले ३२ हात्रिंशत पाठ मिनता है; अतः हमें राजाओं की संख्या ३२ ही माननी चाहिए।

|                          | बार्हद्रथ वंश-तालिका                 |     |               |            |             |                    |
|--------------------------|--------------------------------------|-----|---------------|------------|-------------|--------------------|
| संख्या                   | राज नाम                              |     | <b>प्रचान</b> | जायसवात    | पाजिंटर     | (ग्रभिमत त्रिवेद्) |
| ૧<br>૨                   | सोमाधि<br>मार्जीर                    | }   | X o           | Х¤         | <b>4</b> ,= | ሂ።                 |
| ₹<br>४                   | श्रु तश्रवा<br>श्रवतीपी              | }   | É             | ξo         | ६४          | Ęo                 |
| *                        | श्रयुतायु                            |     | २६            | २६         | २६          | ₹ €                |
| ę                        | निरमित्र<br>शर्ममित्र                | }   | ४०            | 80         | ४०          | \$ o               |
| 5                        | सुरत्व या सुत्तन                     |     | 70            | X o        | χÉ          | ¥=                 |
| 3                        | बृहत्कर्मी<br>-                      |     | २३            | २३         | २३          | <b>ર</b> રૂ        |
| 90                       | मेनाजित <u>्</u>                     |     | २३            | •••        | २३          | X o                |
| 9 <b>9</b><br>9 <b>२</b> | शत्रुत्र्जय<br>महावत या रिपुंजय प्रथ | н } | žx            | રે પ્ર     | 80          | 80                 |
| 93                       | विभु                                 |     | २८            | २४         | २६          | <b>२</b> ८         |
| 98                       | शुचि                                 |     | Ę             | Ę          | ΧŢ          | £ &                |
| 9 %                      | चेम                                  |     | र⊏            | <b>२</b> = | २म          | २⊏                 |
| 9 <b>६</b><br>9 ७        | त्तेमक<br>श्रग्रुवन                  | }   | २४            | ξo         | ६४          | <b>€</b> &         |
| 9=                       | सुनेत्र                              |     | પ્            | x          | ३५          | 3 x                |
| १ ६<br>२०                | <b>निवृ</b> ति<br><b>एमन</b>         | }   | ሄ።            | ሂട         | ሄሮ          | Xe                 |
| <b>१</b> १<br>२२         | त्रिनेत्र<br>सुश्रम                  |     | } र≂          | २्द        | २⊏          | ₹⊏                 |
| २३                       | द्यु मत्सेन                          |     | ς.            | 5          | ጸሮ          | ४८                 |
| <b>૨</b> ૪<br>૨ <u>૫</u> | महीनेत्र<br>सुमति                    | }   | ३३            | २ ०        | ३३          | <b>₹</b> ₹         |
| <b>२</b> ६<br>२७         | सुचल<br>शत्रु इजयी                   | }   | २२            | २२         | ३२          | ३२                 |
| २⊏                       | <b>सुनी</b> त                        |     | <b>8</b> ∪    | 80         | γ°          | 80                 |
| २ <u>६</u><br>३०         | सत्यित्<br>सर्वेजित्                 | }   | ३०            | ३ ०        | <b>⊏</b> ₹  | <b>=</b> ₹         |
| ३१                       | विश्वजित्                            |     | રપ્ર          | २४         | २४          | ₹ĸ                 |
| ३२                       | रिपुष्ट जय                           |     | ¥ o           | X o        | 70          | ¥.                 |
|                          |                                      |     | ६३८ वर्ष      | ६६७ वर्ष   | ६४० वर्ष    | १ १००१ वर्ष        |

१. ऐ'शियट इविडयन हिस्टोरिकत ट्रेडिशन, ए० १७६।

श्री धीरेन्द्रनाथ मुलोपाध्यायने एक बेतुका सुमात्र रखा है कि यद्यपि राजाश्रों की संख्या २२ ही दी गई तो भी कुत राजाश्रों की संख्या ४० (१६ + ३२) है जिन्होंने १७२३ वर्ष (१००० + ७२३) राज्य किया। श्रथवा १६ राजाश्रों ने ७२३ वर्ष श्रोर ३२ राजाश्रों ने १००० वर्ष।

अपन्यत्र (परिशिष्ट ख) दिखाया गया है कि महाभारत शुद्ध किल संवत् १२३४ में हुआ। अतः सहदेव का पुत्र सोमाधि भी क० सं० १२३४ में गही पर चैठा। इसके वंश का विनाश बुरी तरह हुआ। अंतिम संतान हीन बुड़े राजा रिपुण्जय को इसके ब्राह्मण मंत्री एवं सेनापति पुलक ने बध (क० सं० २२३५ में ) किया।

मगध के इतिहास में ब्राह्मणों का प्रमुख हाथ रहा है। वे प्रायः प्रधान मंत्री श्रीर सेनापित का पद सुशोभित करते थे। राजा प्रायः चित्रय होते थे। उनके निर्वत या श्रपुत्र होने पर वे इसका लाम उठाने से नहीं खुकते थे। श्रंतिम बृहद्दथ द्वितीय के बाद प्रधोनों का ब्राह्मण वंश गद्दी बैठा। प्रधोतों के बाद शिशुनार्गों का राज्य हुआ। उन्होंने श्रपन को च्वत्र वंधु घोषित किया। इसके बाद नन्दवंश का राज हुआ, जिसकी जड़ चाणक्य नामक ब्राह्मण ने खोदी। मीर्यों के श्रंतिम राजा बृहद्दथ का भी बध उसके ब्राह्मण सेनापित पुष्यित्र ने किया। श्रतः हम पाते हैं कि ब्राह्मणों का प्रभुत्व सदा बना रहा श्रोर प्रायः वे ही वास्तविक राजकत्ती थे।

१. प्रदीप, बंगाखी मासिक पत्रिका देखें ।

# चतुर्दश ऋध्याय

# प्रद्योत

यह प्रायः माना जाता है कि पुराणों के पद्योत्तवंश ने, जिसे श्रन्तिम बृह्दय राज का उत्तराधिकारी कहा गया है, मगध में राज्य न किया श्रीर मगध से उसका कोई भी सम्बन्ध नहीं था। लोग उसे श्रवन्तिराज प्रद्योत ही समस्रते हैं जो निम्नतिखित कारणों से विम्बिसार का प्रतिस्पद्धीं श्रीर भगवान् बुद्ध का समकाजीन माना जाता है। (क) इतिहास में श्रवंती के राजा प्रद्योत्त का ही वर्णन मिलता है श्रीर पुराण भी प्रद्योत राजा का उल्लेख करते हैं। (ख) होनों प्रद्योतों के पुत्र का नाम पालक है। (ग) मरस्य पुराण में इस वंश का श्रारंभ निम्न तिखित प्रकार से होता है।

# बृह्रव्ये स्वतीतेषु वीतिहोत्रे व्ववन्तिषु

बीतिहोत्र मगध के राजा थे; किन्तु, मगध राजाओं के समकात्तीन थे। प्रयोत का पिता पुणक या पुलक का नाम बीतिहोत्रों के बाद आया है। अतः अपने पुत्र का अभिषेक करने के लिए उसने बीतिहोत्र वंश के राजा का वध किया। बाण के कहता है कि पुणक वंश के प्रयोत्त के पुत्र कुमार सेन का वध नेताल ताल जंध ने महाकाल के मन्दिर में किया। जब वह कक्षाई के घर पर मनुष्य मांस बेचने के विषय में अनुक बहस या वित्त एडा कर रहा था। सुरेन्द्र नाथ मजुम शर का मत है कि पुलक ने बीतिहोत्रों को मार भगाया, जिससे अनिम राजा का बध कर अपने पुत्र को गही पर विठाय। इसपर बीतिहोत्र या ताल जंधों को कोध आया और पुलक के पुत्र की हत्या करके उन्होंने इसका बदना लिया। अतः प्रयोत्तों ने बीतिहोत्रों के बाद अवन्ती में राज्य किया। यह प्रयोत बिम्बसार और सुद्ध का समकालीन चएड प्रयोत महासेन ही है।

# शिशुनागों का पुछल्ला ?

पुराणों में कोई आभास नहीं, जिसके आधार पर इम श्योत वंश की शिशुनाग वंश का पुछल्ला मानें अथवा प्रयोत को, जिसका वर्णन पुराण करते हैं, शैशुनाग बिन्बिसार का समकालीन मानें।

 <sup>(</sup>क) ज० वि॰ उ॰ रि० सो॰ श्री॰ इ० द० मिडे व सुरेन्द्रनाथ मञ्जमदार का स्रोस माग ७-ए॰ ११६-२४ ।

<sup>(</sup>ख) इंग्डियन हिस्टोरिकल कार्टरली, कलकत्ता १६६० पृ० ६७८, ज्योतिसँय सेन का प्रचीत वंश प्रहेलिका।

<sup>(</sup>ग) जर्ने जाफ इरिडयन हिस्ट्री भाग ६, ए० १८८ जमसानन्द घोष का जबन्ति प्रचोत की कुछ समस्याएँ।

र. पार्किटर का पाठः पृ**० २४**।

इर्ष चरित वच्ठ डच्छ्वास ए० १६६ ( परवसंस्करण )।

४. पा० वि० व० रि० सो० १·१०६ ।

यदि ऐसा होता तो प्रधोत वंश के वर्णन करने का उचित स्थान होता बिस्बिश्वार के साध उसके उत्तराधिकारी के साथ या शिशुनाग वंश के झंत में । हेमचन्द्र राय चौधुरी टीक कह हों कि 'पुराणों में समकालीन राजाओं को कभी-कभी उत्तराधिकारी बताया गया है तथा सामक्षेत्र उनका वंशज बनाया गया है। पौरव श्रीर इच्चाकु श्रादि पूर्ववंशों का संज्ञिप्त वर्णन है, किन्द्र मगध वंश का बृहद्द थों से श्रारम्भ करके विस्तारपूर्ण वर्णन पाया जाता है श्रीर श्रावश्यकतानुसा समकानीन राजाओं का भी उसमें श्रनण संवर्णन है या संज्ञेप में उनका उल्लेब है। '

#### अभय से विजीत प्रद्योत

विम्बिसार शिशुनाग वंश का पंचम राजा है और यदि प्रद्योत ने विम्बिसार के काल है राज्य आरम्भ किया तो शिशुनाग के भी पूर्व प्रद्योत का वर्णन असंगत है। केवल नामों व समानता से ही पुराणों की वंशपरम्परा तो इने का कोई कारण नहीं है, जिससे हम दोनों वंशों वं एक मानें। प्रद्योतों के पूर्व बृहद्वशों ने मगध में राज्य किया। फिर इन दोनों वंशों के बीच व वंश प्रद्योत भला किस प्रकार अवन्ती में राज्य करेगा ? रैपसन का सुमावर है कि अवन्ती वंश ने मगध को भी मात कर दिया और मगध के ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित किया; इसीसे यह पर मगध का वर्णान है। यह असंगत प्रतीत होता है; क्योंकि विम्बिसार के काल में भी [ जिसक समकालीन प्रद्योत्त (चगड) था ] मगध अपनी उन्नति पर था और किसीके सामने सुकते वं वह तैयार न था। प्रद्योत्त विम्बसार को देव कहकर सम्बोधित करता है।

कुमारपाल प्रतिबोध में उज्जयिनी के प्रयोत की कथा है। इस कथा के अनुसार मगध् का राजकुमार अभय प्रयोत को बंदी बनाता है। इसने प्रयोग का मानमर्दन किया था जिसवे चरण पर उज्जयिनी में चौदह राजा शिर सुकाते थे। प्रयोग ने श्री एक के कुमार अभय के पित के चरणों पर शिर नवाया। यह इस वंश से लेकर मीयों तक मगध का सूर्य प्रचगड़ हप से भारत में चमकता रहा, अतः पुराणों में मगध के ही कमागत वंशों का वर्णन होगा। अतः यहो पर प्रयोग वंश का वर्णन तभी शुक्ति शुक्त होगा यदि इस वंश ने मगध में राज्य किया हो।

#### अन्त:काल

देवदत्त रामकृष्ण भग्डारकर निम्निलिखित निष्कर्ष निकालते हैं—(क) मगध की शिक्क लुप्तप्राय हो चली थी। अवन्ती के प्रद्योत का सितारा चमक रहा था, जिसने मगध का विनाश किया, अतः बृहदयों और शिशुनागों के बीच गड़बड़ माला हो गया। इस अन्तः काल को वे प्रद्योत-वंश से नहीं; किन्तु विजयों से पूरा करते हैं। (ख) बृहद्वयों के बाद मगध में यथाशीघ प्रद्योतवंश का राज्य हम्रा।

३. पालिटिकल हिस्ट्री आफ ऐंशियंट इ्यिडया ( तृतीय संस्करण ) ए० ११।

२. कैन्त्रिज हिस्ट्री स्राफ इचिडया भाग १ ए० ३११।

३. विनय पिटक पृ० २७१ ( राहुक संस्करण )।

४. परदारगमन विषये प्रचोत कथा, सोमप्रभाचार्यं का कुमारपास प्रतिबोध, मुनि जिनराजविजय सम्पादित, १६२० (गायकवाद सीरीज) भाग १४, ए० ७६-६३।

४. कारमाइकेस लेक्सर्य भाग १ पू० ७३।

<sup>4,</sup> पार्जिंटर पृ• १८।

#### दोनों प्रद्योतों के पिता

पुराणों के श्रनुसार प्रयोत का पिता पुनक था। किन्तु कथासरित्सागर के श्रनुसार नगड़ पण्जीत का पिता जयसेन था। चगडपजीत की वंशावली इस प्रकार है—महेन्द्र वर्मन, जयसेन, महासेन (= चगड़ प्रयोत)। तिञ्चती परम्परा पण्जीत की श्रनन्त नेमी का पुत्र बतलाता है श्रीर इसके श्रनुसार पण्जीत का जन्म ठीक उसी दिन हुश्रा जिस दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुश्रा। संभवतः, पण्जीत के पिता का ठीक नाम श्रनन्त नेमी था। श्रीर जयसेन केवल विरुद्ध जिस प्रकार पण्जीत का विरुद्ध महासेन था । श्रीय कांश कथासरित्सागर में एतिहासिक नाम ठीक ही पाये जाते हैं। श्रतः यदि हम इसे ठीक मानें तो स्वीकार करना पहेगा कि श्रवन्ती का राजा प्रयोत श्रपने पौराणिक संज्ञक राजा से मिनन है।

दीर्घ चारायण व बान किपता पुनक का घनिष्ट मित्र था। चारायण न राजगद्दी पाने में पुलक की सहायता की। किन्तु, पालक अपने गुरु दीर्घ चारायण का अपमान करना चाहता था, अतः चारायण ने राक्ष्माता के कहने से मगध त्याग दिया, इसलिए पुलक को नयवर्जित कहा गया है। अतः अर्थशास्त्र निश्चयर्भेक सिद्ध करता है कि मगध के प्रदीत वंश में पालक नामक राजा राज करना था।

#### उत्तराधिकारी

दोनों प्रद्योतों के उत्तराधिकारियों का नाम सचमुच एक ही है यानी पालक। भास प्रद्योत के संभवत: ज्येष्ट पुत्र की गोपाल बालक ( लघुगोपाल ) कहता है, किन्तु मृच्छकटिक प्रोपालक का अर्थ गायों का चरवाहा समभता है। कथासरित्सागर प्रद्योत के दो पुत्रों का नाम पालक और गोपाल बतलाता है।

मगध के पालक का उत्तराधिकारी विशाखयूप था, जिसका ज्ञान पुराणों के सिवा अन्य प्रम्थकारों को नहीं हैं। सीतानाथ प्रधान ह इस विशाखयूप को पालक का पुत्र तथा काशोप्रसाद जायसवाल अर्थिक का पुत्र बतलाते हैं। किन्तु इसके लिए वे प्रमाण नहीं देते। अवन्ती के पालक के उत्तराधिकारी के विषय में घोर मतभेद है। जैन प्रम्थकार इस विषय में मौन हैं। पालक महाकूर था। जनता ने उसे गद्दी संहटाकर गोपाल के पुत्र आर्थक को कारागार से लाकर गद्दी पर बिठाया। कथासरित्सागर अवन्ति वर्द्धन को पालक का पुत्र बतलाता है। किन्तु, इससे यह स्पष्ट नहीं है कि पालक का राज्य किस प्रकार नष्ट हुआ और अवन्तिवर्द्धन अपने पिता की मृत्यु के बाद गद्दी पर कैसे बैठा। अतः अवन्ती के पालक के उत्तराधिकारी के विषय

१. क॰ स॰ सा॰ ११-३४।

२. राकहिस पृ० १७।

३. अर्थशास्त्र अध्याय ६५ टीका भिन्न प्रभमति टीका ।

४. हर्षे चरित ६ ( ए॰ १६८ ) उष्कृवास तथा शंकर टीका ।

४. मृष्ट्रकटिक १०-५।

६. स्वप्न वासवद्त्ता श्रंक ६।

७. इ० स॰ सा॰ झध्याय ११२।

द् प्राचीन भारत वंशावस्त्री १० २३४।

**६. ७० वि० ड० रि० सो० भाग १ ए० १०६** ।

में निम्नलिखित निम्हर्ष निकाला जा सकता है—(क) इसका कोई उत्तराधिकारी न था।
(ख) घोर विष्त्रव से उसका राज्य नष्ट हुआ और उसके बाद अन्य वंश का राज्य आरभ हो
गया और (ग) पालक के बाद अवन्ति वर्मा शांति से गद्दी बैठा, किन्तु इसके संबन्ध में इमें कुछ
भी ज्ञान नहीं है।

किन्तु सगध के पाल क का उत्तराधिकारी उसी वंश का है। उसका पुत्र शांति से गद्दी पर बैठता है, जिसका नाम है विशाखयुप न कि अवन्तिवर्द्धन। जैनों के अनुसार अवन्ति पालक ने ६० वर्ष राज्य किया, किन्दु सगध के पालक ने २४ वर्ष है हो राज्य किया।

भारतवर्ष में वंशों का नाम प्राय: प्रथम राजा के नाम से आरंभ होता है, यथा ऐचनाक, ऐल, पौरव, बाई दथ, गुप्तवंश इत्यादि । श्रंबन्ती का चराड प्रधोत इस वंश का प्रथम राजा न या अत: यह प्रधोत वंश का संस्थापक नहीं हो सकता ।

#### राज्यवर्ष

सभी पुराणों में प्रयोत का राज्यकाल २३ वर्ष बताया गया है। अवन्ती के प्रयोत का राज्यकाल बहुत दीर्घ है, क्योंकि वह उसी दिन पैदा हुआ, जिस दिन बुद्ध का जन्म हुआ था। वह विम्बसार का समकात्तीन और उसका मित्र था। विम्बसार ने ५९ वर्ष राज्य किया। जब विम्बसार को उसके पुत्र आजातशत्रु (राज्यकाल ३२ वर्ष) ने बध किया तब प्रयोत ने राजगृह पर आक्रमण की तैयारी की।

अजातशत्रु के बाद दर्शक गदी पर बैठा जिसके राज्य के पूर्व काल में अवश्य ही चराड प्रशेत अवंती में शासन करता था। अतः चराड प्रशेत का काल अतिदीर्घ होना चाहिए। इसके राज्य काल में विम्बसार, अजातशत्रु एवं दर्शक के समस्त राज्यकाल के कुछ भाग सम्मिलित हैं। संभवतः इसने ८० वर्ष संअधिक राज्य किया (५९ + ३२ + …) और इसकी आयु १०० वर्ष संभी अधिक थीं। ८० वर्ष बुद्ध का जीवन काल + २४ (३२ - ८) + दर्शक के राज्यकाल का अंश)। किन्तु मगध के प्रशोत ने केवल २३ वर्ष ही राज्य किया। अतः यह मानना स्वामा कि है कि मगध एवं अवंती के प्रशोत एवं पालक में नाम साहस्य के सिवा कुछ भी समता नहीं है।

सभी पुराण एक मन हैं कि पुलक ने अपने स्वामी की हत्या की और अपने पुत्र की गद्दी पर बिठाया। मत्स्य, वायु और ब्रहांड स्वामी का नाम नहीं बतलाते। विष्णु और भागवत के अनुसार स्वामी का नाम रिपुञ्जय था जो मगध के बृहद्दथ वंश का अंतिम राजा था। मगध के राजा की हत्या कर के प्रधोत को मगध की गद्दी पर बिठाया जाना स्वाभाविक है, न कि अवंती की गद्दी पर। विष्णु और भागवत अवंती का उल्लेख नहीं करते। अतः यह मानना होगा कि प्रधोत का अभिषेक मगध में हुआ, न कि अवंती में।

## पाठ विश्लेषएा

पार्जिटर के श्रनुसार मत्स्य का साधारण पाठ है 'अवन्तिषु', किन्तु, मस्त्य की चार इस्तिलिपियों का (एफ०, जी०, जे० के०) पाठ है श्रवन्धुए।

१. क० स॰ सा॰ १११-१६।

२. इविडयम एँटिकक्वेरी १६१४ ए० ११६।

**३. पार्जिटर पृ० १**६ ।

इसमें (जे) मत्स्यपुराण बहुमूल्य है; क्योंकि इसमें विशिष्ट प्रकार के आनेक पाठान्तर हैं जो स्पष्टतः प्राचीन है। अन्य किसी भी पुराण में 'अवन्तिषु' नहीं पाया जाता। ब्रह्मारड का पाठ हैं 'अवतिषु'। वायु के भी छः प्रन्थों का पाठ यही है। अतः अवन्तिषु को सामान्य पाठ मानने में भूल समभी जा सकती है। (इ) वायु का पाठ है अविष्णु । यह प्रंथ अत्यन्त बहुमूल्य है; क्योंकि इसमें मुद्रित संस्करण से विभिन्न अनेक पाठ है। अतः मत्स्य (जे) और वायु (इ) दोनों का ही प्राचीन पाठ 'अवन्तिषु' नहीं है। अविष्णु और अवितेषु का अर्थ प्रायः एक ही है—बिना बंधुओं के। अपित पुराणों में 'अवन्ती में' के लिए यह पाठ पौराणिक प्रथा से विभिन्न प्रतीत होता है। पुराणों में नगर को प्रकट करने के लिए एकवचन का प्रयोग हुआ है न कि बहुवचन का। अतः यदि ''अवन्ती' शुद्ध पाठ होता तो प्रयोग 'अवंत्यां' मिलता, न कि अवन्तिषु । अवन्तिषु के प्रतिकृत अनेक प्रामाधिक आधार है। अतः अवन्तिषु पाठ अशुद्ध है और इसका शुद्धक्प है—'अवन्धुषु अविष्णु या अवितेषु' जैसा आगे के पाठ विश्लेषण से जात होगा।

साधारणतः वायु और मत्स्य के चार प्रन्थों (सी, डी, इ, एन्) का पाठ है—वीत-होत्रेषु। (६) वायु का पाठ है.—रीतिहोत्रेषु, किन्तु ब्रह्मायड का पाठ है 'वीरहन्तृषु'। मरस्य के केवल मुदित संस्करण का पाठ है—वीतिहोत्रेषु। किन्तु, पुराणों के पाठ का एकमत है बीतहोत्रेषु —िजनके यज्ञ समाप्त हो चुके—या वीरहन्तृषु (ब्रह्मागड का पाठ)—रात्रुओं के नाशक; क्योंकि वायु (जी) कहता है कि ये सभी राजा बड़े शिक्कशाली थे —'एते महाबताः सर्वे।' स्रतः, यह प्रतीत होता है कि ये बाईदथ राजा महान् यज्ञकर्त्ता श्रीर वीर थे। बीतहोत्र का वीतिहोत्र तथा श्रविणिषु का श्रवनितषु पाठ श्रापक है। प्राचीन पाठ इस प्रकार प्रतीत होता है—

बृहद्दथेष्वतीतेषु वीतहोत्रेष्यविष्णु। इसका स्तर्थ होगा—(महायज्ञों के करनेवाले बृहद्दथ राजा के निर्वशाही जाने पर) श्रविष्णु मालवा में एक नहीं का भी नाम है। संभवनः, श्रम का यह भी कारण हो सकता है।

पुराणों के अनुसार महापद्म ने २० वीति होत्रों का नाश किया। प्रद्योतों ने अवस्ती के वीति होत्रों का नाश करके राज्य नहीं हइप लिया। अतः, हम कह सकते हैं कि मगध के प्रदोन वंश का अवस्ती से कुक भी सम्बन्ध नहीं है।

#### वंश

वैयिक्तिक राजाओं की वर्ष-संख्या का योग श्रीर वंश के कुल राजाओं की भुक्त संख्या ठीक-ठीक मिलती है। इनका योग १३८ वर्ष है। इन पांच राजाओं का मध्यमान ३० वर्ष के लगभग श्रर्थात २०६ वर्ष प्रतिराज है।

बृहद्दथ वंश का श्रंतिम राजा रिपुंजय ५० वर्ष राज्य करने के बाद बहुत ख़द्ध हो गया था। उसका कोई उत्तराधिकारी न था। उसके मंत्री पुलक ने छुल से अपने स्वामी की हत्या क॰ सं० २२६५ में की। उसने स्वयं गद्दी पर बैठने की अपेचा राजा की एक मात्र कन्या से अपने

१. पार्जिटर पु० ३२।

२ तुक्षना करो —तिरिधने, पुरिकायां, मेकबायां, पद्मावस्यां, मधुरायां—सर्वेत्र सप्तमी एकवचन प्रयुक्त है। पाजिटर पृ० १४-१४,४१-४२-४३ देखें।

रे. मार्क्यदेव पुरावा २७-२०'।

पुत्र प्रयोत का विवाह<sup>1</sup> करवा दिया श्रीर श्रपने पुत्र तथा राजा के जामाता को सगध की गद्दी पर बिठा दिया। ढाका विश्वविद्यालय पुस्तक-भंडार<sup>२</sup> के ब्रह्मार्ग्ड की हस्तिलिपि के श्रनुपार मुनिक श्रपने पुत्र को राजा बनाकर स्वयं राज्य करने लगा।

सभी पुराणों के अनुसार पुलक ने अपने कात के जांत्रयों का मान-मर्दन करके खुल्लम-खुल्ला अपने पुत्र प्रयोत को मगध का राजा बनाया। वह नयविजित काम साधनेवाला था। वह वैदेशिक नीति में चतुर था और पड़ीस के राजाओं को भी उसने अपने वश में किया। वह महान् धार्मिक और पुरुष श्रेष्ठ था (नरोत्तम)। इसने २३ वर्ष राज्य किया।

प्रश्चीत के उत्तराधिकारी पुत्र पालक ने २४ वर्ष राज्य किया । मस्स्य के श्रनुसार गद्दी पर बैठने के समय वह बहुत छोटा था । पालक के पुत्र (नत्पुत्र-भागवत) विशाखयुप ने ५० वर्ष राज्य किया । पुराणों से यह स्पष्ट नहीं होता कि सूर्यक विशाखयुप का पुत्र था । सूर्यक के बाद उसका पुत्र निस्तवर्द्ध न गद्दी पर बैठा श्रोर उसने २० वर्ष तक राज्य किया । वायु का एक संस्करण इसे 'वित्तवर्द्ध न 'कहता है । जायसवाल के मत में शिशुनागवंश का निस्ववर्द्ध न ही वर्तिवर्द्ध न है । यह विचार मान्य नहीं हो सकता ; क्योंकि पुराणों के श्रनुसार निस्तवर्द्ध न प्रयोत वंश का है । श्राह्मणों के प्रयोत वंश का मूर्य क० सं० २३६६ में श्रस्त हो गया श्रोर तब शिशुनाणों का राज्योदय हुआ ।

बारावरी सास्त्री का 'र्शकर काख' का परि<sup>क्</sup>षण्ड रे, 'कखियुगराकपुत्तान्त''
 के. बाधार पर ।

२. इचिडयन हिस्टोरिकच कार्टरची, १६३० ए० ६७८ इस्तक्षिक्त प्रम्य संस्था २. १७१-४ तुवामा करें—'पुजममिविच्याथ स्वयं शाज्यं करिव्यति ।'

## पञ्चदश ऋध्याय

# शैशुनाग वंश

प्राचीन भारत में शिशुनाग शब्द सर्वप्रथम वाल्मीकि रामायए में पाया जाता है। वहाँ उल्लेख है कि ऋष्यमुक पर्वत की रचा शिशुनाग करते थे। किन्तु, यह कहना कठिन है कि यहाँ शिशुनाग किसी जाति के लिए या छोटे सर्पी के लिए अथवा छोटे हाथियों के लिए प्रयुक्त है। डाक्टर सुविमलचन्द सरकार के मन में रामायण कालीन वानर जाति के शिशुनाग और मगध के इतिहास के शिशुनाग राजा एक ही वंश के हैं। शिशुनाग उन बानरों में से थे, जिन्होंने सुमीव का साथ दिया और जो अपने रण कौशन के कारण विश्वस्त अमने जाते थे।

दू नरों का मत है कि शिशुनाग विदेशी थे और भारत में एलाम हे आये। हिरत कृष्ण देव ने इस मत का पूर्ण किस्लेषण किया है। मिख के बाहस वें वंश के राजा जैसा कि उनके नाम से सिद्ध होता है, वैदेशिक थे। शेशंक (शिशुनाक या शशांक) प्रथम ने वंश की स्थापना की। इस वंश के लोग पूर्व एशिया है से आये। इस वंश के अनेक राजाओं के नाम के अंत में शिशुनाक है, जो कम से-कम चार बार पाया जाता है। अन्य नाम भी एशियाई हैं। अतः यह प्रतीत होता है कि शेशुनाग वहुत पहले ही सुदूर तक फैल चुके थे। वे भारत में बाहर से न आये होंगे; क्योंकि जब कभी कोई भी जानि बाहर से आती है तब उसका स्पष्ट लेख मिलता है जैसा कि शाकदीपीय शाहाणों के बार में मिलता है।

महावंशरीका स्पष्ट कहती है कि शिशुनाग का जन्म वैशाली में एक लिच्छवी राजा की वंश्या की कुलि से हुआ। इस बालक की धूरे पर फैंक दिया गया। एक नागराज इसकी

१. रामायस ३-७१-२६-३२।

२. संस्कृत में बानर शब्द का अर्थ जंगली होता है। बानं (वने भवं) राति खादतीति बानरः।

३. सरकार ए० १०२-३ |

४ एजाम प्रदेश कोरोटिस व टाइप्रिस नदी के बीच भारत से खेकर फारस की खाड़ी तक फैंबा था। इसकी राजधानी सुसा थी। किंब संवत् २४११ वा खृष्ट पूर्व ६४७ में इस राज्य का विनाश हो गया।

४. जर्नेख बाफ ब्रमेरिकन श्रोरियंटल सोसायटी १६२२ ए० १६४-७ "भारत व एखाम"।

६. इनसायक्नोपीडिया त्रिटानिया, भाग ६ प्र॰ ८६ ( एकाव्या संस्कृत्या )।

७. देवी भागवत म-१३।

प्त. पाक्री संज्ञाकोष-सुसुनाग ।

रचा कर रहा था। प्रातः लोग एकत्र होकर तमाशा देवने लगे श्वार कहने लगे 'शिशु' है, श्रतः इस बालक का नाम शिशुनाग पड़ा। इस बालक का पालन-पोषण मंत्री के पुत्र ने किया।

जायसवान के मत में शुद्धक्य शिशुनाक है; शिशुनाग प्राकृत रूप है। शिशुनाक का अर्थ होता है छोटा स्वर्ग और शिशुनाग का खींचातानी से यह अर्थ कर सकते हैं— सर्पद्धारा रिचत बालक। दोनों शुद्ध संस्कृत शब्द हैं और हमें एक या अन्य रूप को स्वीकार करने का कोई निश्चित प्रमाण नहीं है।

#### राजाओं की संख्या

वंश का वर्णन करने में प्रायः तुच्छ राजा छोड़ दिये जाते हैं। कभी-कभी लेखक की भूत से नाम राजद्रण या दोनों इधर-उधर हो जाते हैं। कभी-कभी विभिन्न पुराणों में एक ही राजा के विभिन्न विशेषण या विरुद्द पाये जाते हैं तथा उन राजाओं के नाम भी विभिन्न प्रकार से लिखे जाते हैं। पाजिटर र के मन में इसवंश के राजाओं की संख्या दश है। किन्तु, विभिन्न पाठ इस प्रकार हैं। मतस्य (ई) दशैंवैते व ब्रह्माएड दशवैते। इस प्रकार हम लेखक की भूत से द्वादश (१२) के अनेक रूप पाते हैं। अनः हम निश्वयम् विक कह सकते हैं कि आरंभ में द्वादश ही शुद्ध पाठ था न कि दश और राजाओं की संख्या भी १२ ही है न कि दश; क्योंकि बौद्ध साहित्य से हमें और दो नष्ट राजाओं के नाम श्रनिरुद्ध और सुगड़ मित्तते हैं।

### भक्त वर्ष योग

पार्जिटर 3 के मत में इस वंश के राजाओं का काल १६३ वर्ष होता है, किन्तु, पार्जिटर द्वारा स्वीकृत राजाओं का शुक्तवर्ष योग ३३० वर्ष ४ होता है। पार्जिटर के विचार में—

"शतानि त्रीणि वर्णाणे घष्ठि वर्षाधि कानितु' का ऋर्थ सी, तीन, साठ (१६३) वर्ष होगा, यदि हम इस पाठ का प्राकृत पद्धति से ऋर्थ करें। साहित्यिक संस्कृत में भले ही इसका ऋर्थ ३६० वर्ष हो। ऋषितु, राज्य वर्ष की संभाषित संख्या १६३ है। किन्तु ३६० ऋसंभव संख्या प्रतीत होती है।

वायु का साधारण पाठ है— रातानि त्रीणि वर्षाणि द्विष्ट्यभ्यधिकानितु । वायु के पाठ का यदि हम राख संस्कृत साहित्य के यानुसार श्रर्थ लगावें तो इसका श्रर्थ होगा ३६२ वर्ष । पार्किटर का यह मत कि पुराण पहले प्राकृत में लिखे गये थे, वित्य है। यदि ऐसा मान भी लिया जाय तो भी यह तर्क युक्त नहीं प्रतीत होता कि रात का प्रयोग बहुवचन में क्यों हुन्ना, यदि इस स्थल पर बहुवचन वांच्छित न था। वायु और विष्णु में ३६२ वर्ष पाया जाता है। यथि मतस्य, ब्रह्माएड और भागवत में ३६० वर्ष ही मिलता है। ३६२ वर्ष यथातथ्य, किन्तु ३६० वर्ष गोलमटोल है। श्रतः, हमें भुक्तराजवर्ष ३६२ ही स्त्रीकर करना चाहिए, जो विभिन्न पुराणों के

१. ज० वि॰ ड॰ रि॰ सो॰ १-६७-८८ जायसवास का शिशुनाग वंश ।

रे. पार्जिटर ए० २२ टिप्पयी ४३।

**३. कबि**पाठ पृ० २**३**।

४. प्रेंशियंट इविदयन हिस्टोरिकल ट्रेंडिशन ए० १७३ !

पाठों के संतुलन से प्राप्त होता है। प्रायः ३००० वर्षों में बार-बार नकल करने से वैयक्ति ह संख्या विकृत हो गई है। किन्तु सौभाग्यवश कुछ लिपियों में अब भी शुद्ध संख्याएँ मिल जाती हैं और हमें इनकी शुद्धता की परीन्ना के लिए पालि साहित्य से भी सहायता मिल जाती है। अपितु, पाजिटर के अनुसार प्रतिराज हम २० वर्ष का मध्यमान लें तो शिशुनागवंश के राजाओं का काल २०० वर्ष होगा न कि १६३ वर्ष। किन्तु, यदि हम प्रतिराज ३० वर्ष मध्यमान लें तो १२ राजाओं के लिए ३६२ वर्ष प्रायः ठोक ठोक बैठ जाता है।

#### वंश

हेमचन्द्र राय चौधरी के मत में हर्यक्क कुल के बिम्बिसार के बाद स्रजातशत्रु, उदयी, स्रानिरुद्ध, मुराह स्रोर नागदासक ये राजा गद्दी पर बैठे। ये सभी राजा हर्यक्क वंश के थे। हर्यक्क वंश के बाद शिशुनागवंश का राज्य हुस्रा जिसका प्रथम राजा था शिशुनाग । शिशुनाग के बाद कालाशोक स्रोर उसके दश पुत्रों ने एक साथ राज्य किया। राय चौधरी का यह मत प्रयोत्त पहेली के चक्कर में फँस गया है। यह बतलाया जा चुका है कि उज्जयिनी का प्रयोतवंश मगध के प्रयोत राजास्रों के कई शती बाद हुस्रा। राय चौधरी यह स्पष्ट नहीं बतलाते कि यहाँ किस पैतृक सिंहासन का उल्लेख है; किन्तु गेगर साफ शब्दों में कहता है कि बिम्बसार इस वंश का संस्थापक न था। श्रश्ययोध के हर्यक्क कुल का शाब्रिक स्रथं होता है—वह वंश जिसका राजिवह सिंह हो। निब्बती परम्परा भी इस व्याख्या की पुष्टि करती है। सिंह चिह स्विल्य चुना गया कि शिशुनागवंश का वैशाली से घनिष्ठ संबंध था स्रोर शिशुनाग का भी पालन-पोषण वैशाली में ही हुस्रा था। स्रतः राय चौधरी का मत मान्य नहीं हो सकता; क्योंकि पुराणों के स्रनुसार बिम्बसार शेशुनागवंश का था श्रीर शिशुनाग ने ही स्रपने नाम से वंश चलाया, जिसका वह श्रथम राजा था।

पुराणों में शिशुनाग के वंशजों को चुत्रबांधव कहा गया है। बन्धु तीन प्रकार के होते हैं—आत्मबंधु, पितृबंधु और मातृबंधु। रूपकों में स्त्री का श्रापा श्याला साथी होने के कारण अनेक गालियों की सहता है। अतः संभावतः इसी कारण ब्रह्मबन्धु और च्यत्रबन्धु भी निम्नार्थे में प्रयक्त होने लगे।

## वंशराजगण

## १. शिश्नाग

प्रयोतवंशी राजा श्रिय हो गये थे; क्योंकि उन्होंने बनात गद्दी पर श्रिविकार किया था श्रीर संभवतः उनको कोई भी उत्तराधिकारी न था। श्रितः यह संभव है कि मगधवासियों ने काशी के राजा को निमंत्रित किया हो कि वे जाकर रिक्क सिंहासन को चलावें। काशी से शिशुनाग का बलपूर्वक श्राने का उल्लेख नहीं है। श्रितः शिशुनाग ने प्रयोत वंश के केवल यश का ही, न कि वंश का नाश किया। काशिराज ने श्रिपने पुत्र शिशुनाग को काशी की गद्दी पर बैठाया श्रीर

१. कविपाठ की मूमिका, परिष्क्रेद ४२।

२ पाबिटिक्स हिस्ट्री साफ ऐंशियंट इंडिया ए० ११७।

३. महावंश का अनुवाद ए० १२।

गिरिवन को अपनी राजधानी बनाया। देवरत्त रामकृष्ण भंडारकर के विचार में इसका, यह तात्वयं है कि शिशुनाग केवल कोवल का ही नहीं, किन्तु अवन्ती का भी स्वामी हो गया तथा इसका और भी तात्वयं होता है कि शिशुनाग ने कोवल और अवन्ती के बीच वत्सराज को अपने राज्य में मिला लिया। अतः शिशुनाग एक प्रकार से पंजाब और राजस्थान को छोड़ कर सार जत्तर भारत का राजा हो गया। महावंश टीका के अनुसार कुद्ध जनता ने वर्तामान शासक को गही से हटाकर शिशुनाग को गही पर बैठावा। इसने महावंश अधेर दीयवंश के अनुसार कमशः १० तथा १० वर्ष राज्य किया। प्राणों में एक मुन से इसका राज्य कात ४० वर्ष बतलाया गया है। विष्णुपुराण इसे शिशुनाभ कहता हैं। इसने किल सं० २३७३ से क० सं० २४१३ तक राज्य किया।

## २. काकवर्ण

श्चिश्चनाय के प्रम काकवर्ण के लिए यह स्वाभाविक था कि अपने पिता की मृत्यु के बाद समाध सामाज्य बढ़ाने के लिए श्रापना ध्यान पंजाब की ओर ले जाय। बागा कि कहना है ...

जिन यवनों की श्रापन पराष्ठम से काकवर्ण ने पराजित किया था, वे यवन १ कृत्रिम वायुगान पर काकवर्ण की लेकर भाग गये तथा नगर के पास में छुरे सं उसका गला घोंट डाला। इसपर शंकर अपनी टीका में कहते हैं—काकवर्ण ने यवनों की पराजित किया श्रीर कुछ यवनों की उपहार रूप में स्वीकार कर लिया। एक दिन यवन अपने वायुयान पर राजा की श्रापने देश ले गणे और वहाँ उन्होंने उसका वध कर डाला। जिस स्थान पर काकवर्ण का पत्र हुआ, उसे नगर बनाया गया है। यह नगर काबुल नदी के दिल्ला तट पर जलानावाद के समीप ही श्रीक राज

<sup>1.</sup> इंग्डियन कलचर भाग १, ११ १६।

२. पाली संज्ञाकीय भाग २, ए० १२६६।

३. महावंश ४-६।

४. दीपवंश ४-६८ ।

४. विष्णुपुराम ४-२४-६।

६. हर्षेचरित- पष्टोच्छ वास तथा शंकर टीका।

७. प्राच्य देशां के लोगों ने प्रीस देश-वासियों के विषय में प्रधानता सायंशिनयन व्यापारियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जो एशिया माइनर के तट पर बस गये थे। प्रीक के लिए हिंबू में (जेनेसिस १०-२) जवन शब्द संस्कृत का यवन और प्राचीन फारसी का यौना है। यह उस काल का छोतक है जब दिशामा का एक प्रीक अचर प्रयोग होता था। दिश्यामा का प्रयोग लिए पूर्व मन्दर में ही लुस हो जुका था। प्राकृत योन, यवन से नहीं बना है। यह दूसरे शब्द (ION) का रूपानतर है। यह एक द्वीप का नाम है जो आयोजोब के पुत्र के नाम पर पड़ा। एच० जी० राविस्सन का भारत और पश्चिमी दुनिया का सम्बन्ध, कक्षकत्ता यूनिवर्सिटी प्रेस, ११२६, ए० २०।

म. नन्द्वाव दे, ए० १३४।

की राजधानी था। इस नगर का उल्लेख एक खरीष्ठी अभिलेख में पाया जाता है। काकवर्ण की गांधार देश जीतने में अधिक केठिनाई न हुई। श्रतः उसका राज्य मगध से काबुल नदी तक फैल गया। किन्तु, काकवर्ण की नृशंस इत्या के बाद जेमधर्म के निर्वत राजस्व में मगध साम्राज्य संकुचित हो गया और बिम्बिसार के कालतक मगध श्रपना पूर्व प्रभुत्व स्थापित न कर सका और बिम्बिसार भी पंजाब को श्रिधकृत न कर सका।

ब्रह्मागड र पुराण में काकवर्ण राजा का उल्लेख है, जिसने कीकट में राज्य किया। वह प्रजा का श्वरयन्त हितचितक था तथा ब्राह्मणों का विद्वेषी भी। मरने के समय उसे अपने राज्य तथा अवयस्क पुत्रों की घोर चिंता थी। अतः उसने अपने एक मित्र की अपने छोटे पुत्रों का संरक्षक नियत किया। दिनेशचन्द सरकार के मत में काकवर्ण को लेखक ने भूल से काककर्ण लिख दिया है। भरा शरकर काकवर्ण को कालाशोक बतलाते हैं। किन्तु, यह मानने में किठनाई है; क्यों कि बौद्धों का कालाशोक सचमुच नन्दिवर्धन है। वायु, मत्स्य और ब्रह्मागड़ के अनुसार इसने ३६ वर्ष राज्य किया; किन्तु, मत्स्य के एक प्राचीन पाठ में इसका राज्य २६ वर्ष बताया गया है, जिसे जायसवाल स्वीकार करते हैं। इसने क० सं० २४१३ से २४३६ तक राज्य किया। पुराणों मे कार्षणवर्ण, शकवर्ण और सवर्ण इसके नाम के विभिन्न रूप पाये जाते हैं।

## ३. क्षेमधर्मन्

बौद्ध साहित्य से भी पौराणिक परम्परा की पुष्टि दोती है। अतः चेमधर्मा की पुराणों के काकवर्ण का उत्तराधिकारी मानना असंगत न होगा। कलियुग-राज-वृतास्त में इस चेमक कहा गया है तथा इसका राज्य काल २६ वर्ष बताया गया है। वायु श्रीर ब्रह्माएड इसका राज्य काल २० ही वर्ष बतलाते हैं, जिसे जायसवाल ने स्वीकार किया है; किन्तु मत्स्यपुराण में इसका राज्य काल ४० वर्ष बताया गया है, जिसे पाजिटर स्वीकार करता है। इस पुराणों में खेमधन्वा श्रीर चेमवर्मा कहा गया है।

# ४, क्षेमवित्

तारानाथ र इसं 'खेम देखनेवाला' जेमदर्शी कहता है, जो पुराणों का खेमवित् 'जेमजानन वाला' हो सकता है श्रोर बौद्ध लेखक भी इसे इसी नाम से जानते हैं। इसे जेमधर्मा का पुत्र श्रौर उत्तराधिकारी बताया गया है। ( तुलना करें—जेत्रधर्मज )। इसे जेत्रज्ञ, जेमाचि, जेमजित्

- ा. कारपस इंसिक्रियसनम् इनिंडकेरम् भाग २, अंशा १, १८ ४४ और ४८, मधुरा का सिंहथ्या अभिकोस ।
- २. सध्यख्या २६-२०-२ = ।
- ३. इशिडयम कल्चर, भाष ७ ए० २४४।
- भ. तारामाथ धीरता से अपने क्षोस का उरखोख कर अपनी ऐतिहासिक बुद्धि का परिचय देता है। इसकी राजवंशावकी पूर्ण है तथा इसमें अनेक नाम पाये जाते हैं जो अन्य आधारों से स्पष्ट नहीं हैं। यह बुद्ध अर्भ का इतिहास है और जो वि० सं० १६६० में खिखा गया था। देखें इच्डियन प्रिकेरी, १८७८ पृ० १०१ और १६१।

तथा च्रित्रोज भी कहा गया है। (डी) मतस्यपुराण इसका काल २४ वर्ष बतलाता है। किन्तु सभी पुराणों में इसका राज्य काल ४० वर्ष बतलाया गया है। विनयपिटक की गिलगिट इस्तिलिपि के श्रानुसार इसका श्रान्य नाम महापद्म तथा इसकी रानी का नाम बिम्बा था। श्रातः इसके पुत्र का नाम बिम्बार हुआ।

## ५. बिम्बिसार

बिम्बिसार का जन्म कर सं २४८३ में हुआ। वह १६ वर्ष की श्रवस्था में कर सं २४६६ में गद्दी पर बैठा। किन-संवत २४१४ में इसने बौद्ध धर्म की दीचा ली। यह ठीक से नहीं कहा जा सकता कि बिम्बिसार चेमिवत का पुत्र था; क्योंकि सिंहल परम्परा में इसके पिता का नाम भटि बताया गया है। तिन्बती परम्परा में इसके पिता को महापदुम श्रीर माता को बिम्बि बताया गया है। गद्दी पर बैठने के पहले इसे राजगृह के एक गृहस्थ के उद्यान का बड़ा चाव था। इस कुमार ने राजा है होने पर इसे अपने श्रियकार में ले लिया।

उस काल के राजनीतिक जेत्र में चार प्रधान राज्य भारत में थे। कोसल, वर्ड, अवंती तथा मगध, जिनका शासन प्रसेनजित, उदयन, चगड-प्रदोत और विम्बिसार करते थे। विम्बिसार ही मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था और इसने अपनी शक्ति को और भी दृढ करने के लिए पार्श्वतां राजाओं से वैवाहिक अध्वन्ध कर लिया। प्रदेनजित की बहन कोसलदेनी का इसने पाणिप्रहण किया और इस विवाह से विम्बिसार को काशी का प्रदेश मिला जिससे एक लाख सुद्रा की आय कोसलदेनी को स्नानार्थ दी गई। शेंशुनार्गों ने काशी की रक्षा के लिए घोर यह किया। किन्तु, तो भी जेमवित् के दुर्बल राज्य काल में कोसल के इचवाकुवंशियों ने काशी को अपने अधिकार में कर ही लिया। विवाह में दहेज के रूप में ही वाराणसी मिली। यह राजनीतिक वाल थी। इसने गोपाल की आतृजा वासवी, चेटक राज की कन्या चेल्लना और वैशाली की मर्तकी अम्बपाली का भी पाणिपीडन किया। अम्बपाली की कुक्ति से ही अभय उत्त्रन हुआ। इन विवाहों के कारण मगध को उत्तर एवं पश्चिम में बढ़ने का खूब अवसर मिला। इसने अपना ध्यान पूर्व में अंग की ओर बढ़ाया और छोटानागपुर के नागराजाओं की सहायता से आंग को भी अपने राज्य में मिला जिया। छोटानागपुर के राजा से भी संधि हो गई। इस प्रकार उसके राज्य की सीमा वैगोपसागर से काशी तथा कर्क खगड से गंगा के दक्तिण तट तक फैल गई।

#### परिवार

बौदों के श्रनुसार श्रजातशत्रु की माता कीसल देवी विम्बिसार की पटमहिषी थी। किन्तु, जैनों के श्रनुसार यह श्रेय कीियक की माता चेल्लना की है, जो चेटक की कन्या थी। इतिहासकार कीियक एवं श्रजातशत्रु की एक ही मानते हैं। जब श्रक्षातशत्रु माता के गर्म में या तब कीसल राजपुत्री के मन में श्रपने पति राजा विम्बसार की जांव का खून पीने की लालसा

१. राकहित ए० ४३।

२. इविडयन हिस्टोरिकल कार्टरली, १६६८ ए० ४१६ एसे बान गुणाव्य ए० १७६ देखें।

३. बुदिस्ट इविडवा, पृ० = ।

४. धुसजातक।

हुई। राजा ने इस बात को सुनकर लच्चणज्ञों से इसका अर्थ पूछा। तब पता चला कि देवी की कोख में जो प्राणी है, वह तुम्हें मारकर राज्य लेगा। राजा ने कहा—यदि मेरा पुत्र मुफे मारकर राज्य लेगा तो इसमें क्या दोष है ? उसने दाहिनो जाँच को शक्ष से फाइ, सोने के कटोरे में खून लेकर देवी को पिलवाया। देवी ने सोचा—यदि मेरे पुत्र ने मेरे प्यारेपित का बध किया तो मुफे ऐसे पुत्र से क्या लाम ? उसने गर्भपात करवाना चाहा। राजा ने देवी से कहा— मद्दे ! मेरा पुत्र मुफे मारकर राज्य लेगा। में अजर अमर तो हूँ नहीं। मुफे पुत्र मुख देखने दो। फिर भी वह उद्यान में जाकर कोख मलवाने के लिए तैयार हो गई। राजा को माजूम हुआ तो उसने उद्यान जाना रोकवा दिया। यथा समय देवी ने पुत्र जन्म दिया। नामकरण के दिन अजात होने पर भी पिता के प्रति राजुता रखने के कारण उसका नाम अजानशत्र हो रक्खा गया।

बिम्बिसार की दूसरी रानी चेमा मदराज की दुहिता थी। चेमा को अपने रूप का इतना गर्व था कि वह बुद्ध के पाय जाने में हिचकिचाती थी कि कहीं बुद्ध हमारे रूप की निन्दा न कर दें। आखिर वह बिल्ववन में बुद्ध से मिली और भिज्ञुकी हो गई।

विम्बसार राज्जियनी से भी पद्मावती नामक एक सुन्दरी वेश्या को ले आया। चेल्लना के तीन पुत्र थे — कोणक, हल्ल, वेहल्ल। बिम्बसार के अन्य पुत्रों के नाम हैं — अभय, निरसेन, मेसकुमार, विमल, कोरन्न, सिलव, जयसेन और चुगड। चुगडी उसकी एक कन्या थी, जिसे उसने दहेज में ५०० रथ दिये थे।

बुद्धभिनत

राजा बिम्बिशर बुद्ध को श्रापना राज्य दान देना चाहता था; किन्तु बुद्ध ने उसे श्रास्त्रीकार कर दिया। जब ज्ञान-प्राप्ति के बाद बुद्ध राजगृह गये, तब बिबम्सार १२ नहुत उग्रहस्थों के साथ बुद्ध के श्राभिनन्दन के लिए गया। बिम्बिशार ने इस काल से लेकर जीवन पर्यन्त बौद्ध धर्म की उन्निति के लिए तन-मन-धन से सेवा की। प्रतिमास इस दिन विषय-भोग से मुक्त रहकर श्रापनी प्रजा को भी ऐसा ही करने का उपदेश देता था।

वुद्ध के प्रति उसकी श्रद्ध श्रद्धा थी। जब बुद्ध वैशाली जाने लगे, तब राजा ने राजगृह से गंगातट तक सहक की श्रद्धी तरह मरम्मत करवा दी। प्रतियोजन पर उसने श्रारामगृह बनवाया। सारे मार्ग में घुटने तक रंग-विरंगे फूलों को बिछवा दिया। राजा स्वयं बुद्ध के साथ चले, जिससे मार्ग में कष्ट न हो श्रीर प्रीवा जल तक नाव पर बुद्ध को विठाकर विदा किया। बुद्ध के चले जाने पर राजा ने उनके प्रत्यागमन की प्रतिन्ता में गंगा तट पर खेमा डाला दिया। फिर उसी ठाट के साथ बुद्ध के साथ वे राजगृह को लौट गये।

१. दिव्यावदान पृ० १४६ ।

२. अनेक विद्वानों ने वेलुवन को बाँस का कुंज समका है; किन्तु चाइरूढसे के पाली शब्द कोष के अनुसार बेलुआ या बेलु का संस्कृत रूप विरुव है। विरुव दृष की सुगन्ध और सुवास तथा चन्दन आखेप का शारीरिक आनन्द सर्वविद्ति है।

३. महानारद कस्तप जातक (संख्या ४४४) एक पर २० शून्य रखने से एक नहुत होता है। यहाँ राजा स्वयं प्रधान था तथा २० गृहस्य झनुयायी उसके सामने जुस प्राय हो जाते थे; झतः वे शून्य के समान माने गये हैं। झतः राजा के साथ ३३६ व्यक्ति गये थे। (१२ + २०)।

४. विनय पिटक ए० ७४ ( राहुत संस्करण ), तुताना करें-मनु० ४-१२८।

श्री एक (विम्बिसार) जैन धर्म का भी उतना ही भक्त था। यह महान् राजाओं का चिह्न है कि उनका अपना कोई धर्म नहीं होता। वे अपने राज्य के सभी धर्मों एवं सम्प्रदायों को एक दृष्टि से देखते हैं और सभी का संरच्या करते हैं। एक बार जब कहाके की सदीं पह रही थी तब श्री एक चेल्तना के साथ महावीर की पूजा के लिए गया। इसके कुछ पुत्रों (निन्दिसेन, भेषकुमार इत्यादि) ने जैन-धर्म की दीचा भी ली।

### समृद्धि

उसके राज्य का विस्तार ३०० योजन था और इसमें ८०,००० प्राम थे जिनके प्रामीक ( मुखिया ) महती सभा में एकत्र होते थे । उसके राज्य में पाँच श्रसंख्य धनवाले व्यक्ति ( श्रमितभोग ) थे । प्रसेनजित् के राज्य में ऐसा एक भी व्यक्ति न था । श्रतः प्रसेनजित् की प्रार्थना पर बिम्बसार ने श्रपने यहाँ से एक मेराडक के पुत्र धनं जय को कोसलदेश ये में भेज दिया । बिम्बसार श्रन्य राजाओं से भी मेत्री रखता था । यथा—तत्त्रशिला के पुक्कसित ( पक्त्रशिक्त ) उज्जयिनी के पज्जीत एवं रोक्क के रदायण से । शोणकी हित्य और को लिय इसके मंत्री थे तथा कुम्भघोष इसके कोषाध्यन्त । जीवक इसका राजवैद्य था जिसने राजा के नासुर रोग को शीघ ही श्रन्छ। कर दिया ।

इसे पराडरकेतु भी कहा गया है; श्रातः इसका भंडा (पताका) खेत था, जिसपर सिंह का लांछन था हर्यक्क — (जिसे तिब्बती भाषा में 'सेनगेसमीपाई' कहा गया है )। जहाँ-तहाँ इसे सेनीय बिन्बिसार कहा गया है। सेनीय का अर्थ होता है — जिसके बहुत अनुयायी हों या सेनीय गोत्र हो। बिन्बिसार का अर्थ होता है — सुनहले रंग का। यदि सेनीय का शुद्ध रूपान्तर श्रेणिक भाना जाय तो श्रेणिक बिन्बिसार का अर्थ होगा — सैनिक राजा बिन्बिसार। इस काल में राजगृह में कार्षापण सिक्का था। इसने सभी भित्तुकों श्रीर संन्यासियों को निःशुलक ही नदियों को पार करने का श्रादेश दे रक्ता था। इसकी भी उपाधि है देवानुप्रिय थी।

#### दुःखद अन्त

राजा की सिलव श्रिधिक प्रिय था। श्रतः राजा उसे युवराज बनाना चाहता था। किन्तु राजा का यह मनोरथ पूरा न हो सका। सिलव का वध होने को था ही कि मोग्गलान ने पहुँचकर उसकी रत्ता कर दी श्रीर वह भित्तुक हो गया। किन्तु यह सचमुच पृणित बहुविवाह, वैध वेश्यावृत्ति श्रीर लंपटता का श्रभिशाप था, जिसके कारण उसपर ये सारी श्रापतियाँ आईं।

संभवतः राजा के बृदे होने पर उत्तराधिकार के लिए पुत्रों में वैमनस्य छिड़ गया, जैसा कि शाहजहाँ के पुत्रों के बीच छिड़ा था। इस युद्ध में देवदत्त इत्यादि की सहायता से अजातशत्रु ने सबों को परास्त कर दिया। देवदत्त ने अजातशत्रु से कहा—'महाराज! पूर्व काल में लोग दीर्घजीवी हुआ करते थे; किन्तु अब उनका जीवन अस्प होता है। संभव है कि तुम

१. त्रिशष्टिशाखाकाचरित — ५वं ६।

२. विनयपिटक पृ० २४७।

**३**. बुद्ध-चरित ११·२।

४. दिस्यावदान पृ० १४६।

**२. वहीं १२-१००।** 

६. इंग्रिडयन ऐ'टिक्वेरी १८८१, ए० १०८, घ्रौव्यक्तिक सूत्र ।

भाजीवन राजकुमार ही रह जाओ श्रौर गद्दी पर बैठने का सौभाग्य तुम्हें प्राप्त न हो। श्रतः श्रपने पिता का वध करके राजा बनो श्रौर में भगवान बुद्ध का वध करके बुद्ध बन जाता हूँ।' संभवतः इस उत्तराधिकार युद्ध में श्रजातशत्रृ का परता भारी रहा श्रौर बिस्बिसार ने श्रजातशत्रृ के पत्त में गद्दी छोद दी। फिर भी देवदत्त ने श्रजातशत्रृ को फटकारा श्रौर कहा कि तुम मूर्ल हो, तुम ऐसा ही काम करते हो जैसे ढोजक में चूहा रख के उत्तर से चमड़ा मद दिया जाता है। देवदत्त ने विम्बिसार की हत्या करने को श्रजातशत्रृ को प्रोस्साहित किया।

जिस प्रकार श्रीरंगजेब ने श्रपने पिता शाहजहाँ की मारने का यतन किया था, उसी प्रकार श्रजातशत्रु ने भी श्रपने पिता को दाने-दाने के लिए तरसाकर मारने का निश्चय किया। विम्बिशार को तप्त यह में बन्दी कर दिया गया श्रीर श्रजातशत्रु की माँ को छोड़ कर श्रीर सबको बिम्बिशार के पास जाने से मना कर दिया गया। इस भारतीय नारी ने श्रपने ६७ वर्षों य खद्ध पित की निरंतर सेवा की जिस प्रकार 'जहानारा' श्रपने पिता की सेवा यसुना तट के दुर्ग में करती थी। स्वयं भूवी रहकर यह श्राने पित की बंदी यह में खिलाती थी; किन्तु श्रन्त में इसे श्रपने पित के पास जाने से रोक दिया गया।

तब विभिन्न सार ध्यानावस्थित चित्त से आपने कमरे में अमण करके समय व्यतीत करने लगा। अजातशत्रु ने नापितों को विभिन्न सार के पास भेजा कि जाकर उसका पैर चीर दो, धाव में नमक और नीवृ डालो और फिर उसपर तप्त आंगार रखो। विभिन्न सार ने चूँ तक भी न की। नापितों ने मनमानी की और तब वह शोघ ही चल बसार।

जैन परम्परा में दोष को न्यून बताने का प्रयत्न किया गया है; किन्तु मूल घटना में अन्तर नहीं पड़ता कि पुत्र ही पिता की हत्या का कारण था। बिम्बिसार की मृत्यु के कुछ ही दिनों बाद अजातशत्रु की माता भी गर गई और उसके बाद कीसल से फिर युद्ध छिड़ गया।

#### राज्यवर्ष

मत्स्य पुराण इसका राजकात २ वर्ष बतलाता है श्रीर शेष २३ वर्ष बिम्बिसार श्रीर अजातशत्रु के मध्य काएवायनवंश के दो राजाश्रों को घुसेड़ कर ६ वर्ष कएवायन श्रीर १४ वर्ष भूमिमित्र के लिए बताया गया है। मत्स्य पुराण की कई प्रतियों में बिम्बिसार के ठीक पूर्व २४ वर्ष की संख्या भी संभवत: इसी श्रम के कारण है। (२ = +२४) = ५२ वर्ष।

पाली दें साहित्य में बिम्बिसार का जो राज्य-काल दिया है, वह वर्ष संख्या हमें केवल मत्स्यपुराण के ही आधार पर मिलती है और इसी से हमें पूरे वंश की अक्क-वर्षसंख्या ३६२ प्राप्त होती है। पुराणों में इसे विधिसार, विन्दुसार तथा विन्ध्य सेन भी कहा गया है।

### ६. अजातशत्र्

श्रजातरात्रु ने बुद्ध की भी हत्या करवाने के प्रयास में बुद्ध के श्रप्र शिष्य श्रीर कहर शत्रु देवदत्त की बहुविधि सहायता की। किन्तु, श्रंत में श्रजातरात्रु की पश्चात्ताप हुआ, उसने

१. सैकड बुक बाफ इस्ट भाग २० ए० २४१।

२. राकहिल, ए० ६०-६१।

३, सी॰ जे॰ शाह का हिस्ट्री खाफ जैनिउम ।

४. सहावंश २, २५।

**४. खर्व्हाक्ष जातक ( ४४२** )।

अपनी भूलें स्वीकार की तथा के सं २ १ १ १ ४ में उसने बौद्ध धर्म की दीचा ले ली। श्रव से वंद बौद्ध धर्म का पक्का समर्थक बन गया। जब बुद्ध का निर्वाण के सं २ १ १ १ में हो गया, तब अजातशत्रु के मंत्रियों ने यह दु:खद समाचार राजा को शीघ्र न सुनाया; क्योंकि हो सकता था कि इस दु:खद संवाद से उसके हृदय पर महान आधात पहुँचता और वह मर जाता। पीछे, इस संवाद की सुनकर उसे बड़ा खेद हुआ और उसने अपने दूतों को बुद्ध के भग्नावशेष का भाग लेने को भेजा। निर्वाण के दो मीस बाद ही राज-संरच्चण में बौद्ध धर्म की प्रथम परिषद् हुई, असमें समिनलित भिक्तुओं की अजातशत्रु ने यथाशिक सहायता और सेवा की।

प्रसेनिजित् राजा के पिता महाकोशल ने विम्बिसार राजा को अपनी कन्या कोसल देवी ब्याहने के समय उसके स्नानचूर्ण के मूल्य में उसे काशी गाँव दिया था। अजातशत्रु के पिता की हत्या करने पर कोसल देवी भी शोकाभिभूत होकर मर गई। तब प्रसेनिजित ने सोचा—में इस पितृ बातक को काशी गाँव नहीं दूँगा। उस गाँव के कारण उन दोनों का समय-समय पर युद्ध होता रहा। अजाशत्रु तकण था, प्रसेनिजित था बढ़ा।

श्रजातशत्र को पकड़ने के लिए प्रस्नेनिजत् ने पर्वंत के श्रांचल में दो पर्वतों की श्रोध में मनुष्यों को क्षिपा श्रागे दुर्घन रेना दिखाई। फिर शत्र को पर्वत में पा प्रवेश मार्ग को बन्द कर दिया। इस प्रकार श्रागे श्रौर पीछे दोनों श्रोर पर्वत की श्रोध से कूरकर शोर मचाते हुए उसे घेर लिया जैसे जाल में मछली। प्रसेनिजन ने इस प्रकार का शकटन्युह बना श्रजातशत्र को बन्दी किया श्रौर पुनः श्रपनी कन्या विजर कुमारी को भांजे से न्याह दिया श्रौर स्नानमूल्य स्वरूप पुनः काशी गाँव देकर बिदा किया?।

बुद्ध की मृत्यु के एक वर्ष पूर्व श्राजातशत्रु ने श्रापने मंत्री वस्सकार की बुद्ध के पास भेजा कि लिच्छितियों पर श्राकमण करने में सुभे कहाँ तक सफलता मिलेगी। लिच्छितियों के विनाश का कारण (क॰ सं॰ २४७६ में ) वर्षकार ही था।

धम्मपद टीका 3 के श्रतुशार श्रजातशत्रु ने १०० निगन्थों को दुर्ग के श्राँगन में कमर भर गढ़े खोदकर गड़वा दिया श्रीर सब के सिर उत्तरवा दिये; क्योंकि इन्होंने मोगल्लान की इत्या के लिए लोगों को उकसाया था।

रिमथ का मत है कि अजातशत्रु ने अपनी विजयसेना प्राकृतिक सीमा हिमाचल की तराई तक पहुँ नाई और इस काल से गंगा नदी से लेकर हिमालय तक का सारा भाग मगध के अधीन हो गया। किन्तु, मंजुश्री मून कलप के अनुसार वह अंग और मगध का राजा था और उसका राज्य वाराणसी से वंशाली तक फैला हुआ था।

<sup>1.</sup> बुद्ध निर्वाण के विभिन्न ४८ तिथियों के विषय में देखें, हिंबुस्तानी १६६८ ए० ४१-४६।

२. बदकी सुकर जातक देखें। व्यूह तीन प्रकार के होते हैं---प्यूसक्यूह, चक्रव्यूह, शक्टब्यूह।

३. धम्मपद ३,६६, पाबीशब्द कोष १,३४।

४. धर्वी हिस्ट्री भाफ इंडिया ए० ३७।

र. जायसवास का इम्पीरियस हिस्ट्री पृ॰ १०।

## मूत्ति

पटने की दो मुर्तियाँ जो श्राजकल कलकत्ते के मारतीय प्रदर्शन-गृह में हैं तथा मथुरा पुरातत्त्व प्रदर्शन की पारखम मूर्ति, यन्नों की है ( जैसा कि पूर्व पुरातत्त्ववेता मानते थे ) या शिशु नागवंशी राजाओं की है. इस विषय में बहुत मतभेद है। लोगों ने दूसरे मत का इस आधार पर खंडन किया है कि इन मूर्तियों पर राजाओं के नाम नहीं पाये जाते। श्रमियचन्द गांगुती का मत है कि ये म्तियाँ पूर्वदेश के शिय मिणभद्र यन्न सं इतनी मिलती-जुलती है कि यन्नों के सिवा राजाश्रों की मित्त हो ही नहीं सकतीं। जायसवाल के मत में इनके श्रव्हर श्रितिशाचीन हैं तथा अशोक कालीन अनुरों से इनमें विचित्र विभिन्नता है। अपित पारलम मूर्ति के अभिजेख में एक शिश्तनाग राजा का नाम पाया जाता है. जिसके दो नाम कुलिक और अजातशत्र इसपर उत्कीर्ण हैं। श्रतः यह राजा की प्रतिमूर्ति है जो राजमूर्तिशाला में संप्रह के लिए बनाई गई थी। जायस्वाल के पाठ श्रीर व्याख्या को सैद्धान्तिक रूप में हरत्रसाद शास्त्री. गौरीशंकर हीराचंद श्रोमा तथा राख। तदास बनर्जी इत्यादि धुरंधरों ने स्वीकार किया। श्राधुनिक भारतीय इतिहास के जन्मदाता विसेंट आर्थर हिमथ ने इस गहन विषय पर जायसवाल से एकमत प्रकट किया। स्मिथ के विचार में ये मूर्तियाँ प्राङ्मीर्य हैं तथा संभवतः वि० पू० ३५० के बाद की नहीं है, तथा इन के बत्की र्ण श्रमिलेख उसी काल के हैं जब ये मूर्तियाँ बनी थीं। किन्तु, वारनेट, रामप्रसाद चन्दार का मत इस सिद्धान्त से मेल नहीं खाता । विभिन्न विद्वानों के प्राप्त विभिन्न पाठों से कोई अर्थ नहीं निकलता, किन्तु, जायसवाल का पाठ अत्यन्त सुबद है और इससे इमें शिश्यनागवंश के इतिहास के पुन:निर्माण में बड़ी सहायता मिलती है। हेमचन्द्र राय चौधरी के मत में इस प्रश्न को अभी पूर्ण हप से मुलमा हुआ नहीं सममना चाहिए। अभी तक जो परम्परा चली श्रा रही है कि ये मुत्तियाँ यत्तों की हैं, उसमें शंका यह है कि हमें इसका ज्ञान नहीं है कि ये यत्त कीन थे, यद्यपि मंजुश्रीमूलकलप कनिष्क श्रीर उसके वंश जों की यत्त बतलाता है। किन्तु यह वंश प्रथम शती विकम में हुन्ना और इन मूर्तियों पर उत्कीर्ण आचार श्रीर उनके पालिश से स्पष्ट है कि ये मुत्तियाँ प्राङ्मीर्य काल की हैं।

जायस्वाल के श्रनुसार श्रजातरात्रुकी इस मूर्ति पर निम्नलिखित पाठ र उत्कीर्ण हैं। निभद प्रदेनि श्रजा (ा) सत्तुरा जो (सि) (ि) र कुनिक से विक्षेत्र नगो मगत्र नाम् राज ४२० (थ) १० (द) म (दिया हि)।

इसका श्रर्थ होता है निसृत प्रयेनि श्रजातशत्रु राजा श्री कुणिक सेनिधनाग मगधानां राजा २४ (दर्ष) = मास १० दिन (राज्यकात्त)।

१. साडने रिब्यू अक्टूबर, १६९६।

२. जनैब डिपार्टमेन्ट श्राफ बेटसै भाग ४, ए० ४७—५४ चार प्राचीन ्यचमूर्तियाँ।

३. ज॰ वि० ड॰ रि॰ सो० भाग ४ पृ० ९७३ द्याजातशत्रु कुणिक की मृत्ति ।

अ. वागेक के अनुसार इसका पाठ इस प्रकार है। (नि) मदुपुगरिन (क) ग अथ "पि कुनि (क) ते वासिना (गो मित केन) कता।
 स्टेन कोनो पढ़ता है—

भी भद पुरा रिका रा रश भाष हेते वा नि ना गोमतकेन कता।

स्वर्गवासी श्रेणिक का वंशज राजा श्रजातशत्रु श्री कुणिक मगध-वासियों का सेवसिनागवंशी राजा जिसने २० वर्ष मास १० दिन राज्य किया।

यदि हम इस श्रीभलेख में बुद्ध संवत् मानें तो यह प्रतीत होना है कि अजातशत्रु ने भगवान बुद्ध का असीम भक्त होने के कारण इस मृत्ति को अपनी मृत्यु के कुछ वर्ष पहले ही सनवाकर तैयार करवाया और उपयु के अभिलेख भी उसकी मृत्यु के बाद शीघ ही उत्कीर्ण हुआ। क० सं० (२५५६+२४) २५६२ का यह अभिलेख हो सकता है, यदि हम बुद्धनिर्वाण में २४ वर्ष जोड़ दें। और २५६२ में अजातशत्रु का राज्य समाप्त हो गया। श्रतः हम कह सकते हैं कि उत्कीर्ण होने के बाद क० सं० २५६३ में यह मृत्ति राजन्तिशाला में भेज दी गई। संभवत:, कनिष्क के काल में यह मृत्ति मशुरा पहुँची; क्योंकि कनिष्क श्रीपने साथ अनेक उपहार मगध से ले गया था।

#### राज्यकाल

ब्रह्मागड श्रौर वायुपुराण के श्रनुसार श्रजातशत्रु ने २५ वर्ष राज्य किया जिसे पार्जिटर स्वीकार करता है।

मत्स्य, महावंश श्रीर बर्मा परम्परा के श्रनुसार इसने क्रमशः २०,३२ श्रीर द्र वर्ष राज्य किया। जायसवाल ब्रह्माएड के श्राधार पर इसका राज्य वर्ष ३५ वर्ष मानते हैं; किन्तु इमें उनके ज्ञान के स्नोत का पता नहीं। इस्तिलिखित प्रति या किस पुराण संस्करण में उन्हें यह पाठ मिला १ किन्तु, पाजिटर द्वारा प्रस्तुत कलिपाठ में उल्लिखित किसी भी इस्तिनिपि या पुराण में यह पाठ नहीं मिलता। श्रजातशत्रु ने ३२ वर्ष राज्य किया, क्योंकि बुद्ध का निर्वाण श्रजातशत्रु के श्राठवें वर्ष में हुश्रा श्रीर श्रजातशत्रु ने श्रपनी मूर्ति बुद्धिनिर्वाण के २४वें वर्ष में बनवाई श्रीर श्रीघ ही उसकी मृत्यु के बाद उसपर श्रमिलेख भी उत्कीर्ण हुश्रा। इसने क० सं० २५५० से २५६२ तक राज्य किया।

श्रार्थमंजुशी मूलकल्पर के अनुसार अजातशत्रु की मृत्यु श्रद्धराति में गात्रज रोग (फोड़ों) के कारण २६ दिन बीमार होने के बाद हुई। महावंश श्रम से कहता है कि इसके पुत्र ने इसका वध किया।

#### ७. दर्शक

सीतानाथ प्रधान दर्शक को छाँट देते हैं; क्योंकि बौद्ध श्रीर जैन परम्परा के श्रनुसार श्रजातशत्रु का पुत्र तथा उत्तराधिकारी उदयी था न कि दर्शक। किन्तु, दर्शक का वास्तविक श्रास्तित्व भास के (विक्रम पूर्व चौथी शती) स्वप्नवासवदत्तम् से सिद्ध है। जायसवाल के मत में पाली नाग दासक ही पुरायों का दर्शक है। विनयपिटक का प्रधान दर्शक दिल्य बौद्ध साहित्य में बहुत प्रसिद्ध है श्रीर यह श्रपने नाम के श्रनुहप राजा दासक का समकालीन है। इस श्रम से दूर रहने के लिए प्राचीन लेखकों ने राजाश्रों को विभिन्न बताने के लिए उनका वंश नाम भी इन राजाश्रों के नाम के साथ जोड़ना श्रारम्भ किया श्रीर इसे शिशुनागवंशी नागदासक कहने लगे। तारानाथ की वंशावली में यही दर्शक श्रजातशत्रु का पुत्र सुबाहु कहा गया है। इसने वायु, मत्स्य, दीपवंश श्रीर बर्मी परम्परा के श्रनुसार कमशः २४,३४,२४ तथा ४ वर्ष

१. कनिष्क का काल, किससेवत् १७४१, अनास्स मंडार इंस्टीटयूट देखें।

२. बार्यमंजुश्री मुखकरूप १२७-८।

राज्य किया। सिंहल परम्परा में भून से इस राजा को मुगड का पुत्र कहा गया है तथा बतलाया गया है कि अनता ने इसे गद्दी से हटाकर सुसुनाग को इसके स्थान पर राजा बनाया।

भगडारकर भी दर्शक एवं नागदासक की समता मानते हैं; किन्तु वह भास के कथानक की शंका की टिंग्ड से देखते हैं। क्योंकि यदि उदयन ने दर्शक की बहन पद्मावती का पाणिप्रहण किया तो उदयन श्रवश्य ही कम से कम ५६ वर्ष का होगा; क्योंकि उदयन श्रवातशत्रु का पुत्र था। किन्तु, यदि एक ६० वर्ष के बूढ़े ने १६ वर्ष की सुन्दरी से विवाह किया तो इसमें कोई श्राश्चर्य नहीं। राजा प्रसेनजित श्रजातशत्रु से युद्ध करके रणभूमि से लौटता है श्रीर एक सेठ की सुन्दरी षोडशी कन्या का पाणिपीडन करता है जो स्वेच्छा से राजा की संगिनो होना चाहती थी। दर्शक श्रजातशत्रु का कनिष्ठ श्राता था तथा पद्मावती दर्शक की सबसे छोडी बहुन थी।

## ८, उदयी

महावंश के श्रानुसार अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उद्यिभद्र ने की। किन्तु स्थवि-रावनी चरित कहता है कि अपने पिता अजातशत्रु की मृत्यु के बाद उदयी की घोर पश्चाताप हुश्चा। इसलिए उसने श्रपनी राजधानी चम्पा से पाटलिपुत्र की बदल दी। अजातशत्रु से लेकर नागदासक तक पितृहत्या की कथा केवल अजातशत्रु के दोष की पहाड़ बनाती है। किन्तु, स्मिथ पार्थिया के इतिहास का उदाहरण देना है जहाँ तीन राजकुमारों ने गद्दी पर बैठकर एक दूसरे के बाद अपने-अपने पिता की हत्या की है, यथा—श्रोरोडस, प्रायस चतुर्थ तथा फाइस पंचम।

अजातरात्र के बाद उदयी गही पर न बैठा। अतः उदयी के लिए अपने पिता अजातरात्र का वध करना असंभव है। गर्गसंहिता में इसे धर्मात्मा कहा गया है। वायुपुराण की पुष्टि जैन परम्परा से भी होती है जहाँ कहा गया है कि उदयी ने अपने राजकाल के चतुर्थ वर्ष में क० सं० २६२० में पाटलीपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। राज्य के विस्तार हो जाने पर पटलिपुत्र ऐसे स्थान को राज्य के केन्द्र के लिए चुनना आवस्यक था। अपितु पाटलिपुत्र गंगा और शोण के संगम पर होने के कारण व्यापार का विशाल केन्द्र हो गया था तथा इसकी महत्ता युद्ध कौशल को हिंध से भी कम न थी; क्योंकि पाटलिपुत्र को अधिकृत करने के बाद सारे राज्य को हक्य लेना सरल था। इस राजा को एक राजकुमार ने मित्तुक का वेष धारण करके वध कर दिया; क्योंकि उदयी ने उस राजकुमार के पिता को राजच्युत किया था। वायु, ब्रह्म और मत्स्यपुराण के अनुसार इसने ३३ वर्ष राज्य किया। बौद्ध साहित्य में इसे उदयिभद्य कहा गया है और राजकाल १६ वर्ष बताया गया है। अनिरुद्ध और मुरुड दो राजाओं का काल उदयी के राजकाल में सम्मिलित है। क्योंकि पुराणों में इसका राज वर्ष ३३ वर्ष

१. कारमाइकल जेक्चर्स, ए॰ ६६-७०।

२. जातक ३-४०५--- ६।

३. भर्जी हिस्ट्री भाफ इचिडया ( चतुर्थं संस्करया ) ए० ३६ टिप्पशी २।

तथा पाली साहित्य में १६ वर्ष ही है। ३३ वर्ष राजवर्ष संख्या का विवरण इस प्रकार है।

|                           | कल ३३ वर्ष |
|---------------------------|------------|
| <b>मु</b> ग्ड             | ς "        |
| <b>শ্ব</b> নিহ <b>ত্ত</b> | ٤,,        |
| <b>उ</b> दयी              | १६ वर्ष    |
|                           |            |

बौद्ध-धर्म के प्रति इसकी प्रवणता थी श्रीर इसने बुद्ध की शिक्ताश्रों को लेखबद्ध करवाया।

## मृत्ति

राजा उदयी की इस मूर्ति से शान्ति, सौम्यता एवं विशालता श्रव भी टपकती है श्रीर यह प्राचीन भारतीय कता के उच्च श्राइशों में स्थानर पर सकती है। विद्वज्ञगत् स्वर्गीय काशी-प्रसाद जायस्वाल का चिर श्रष्टगी रहेगा; क्योंकि उन्होंने ही इस मूर्ति की ठीक पहचान की जो इतने दिनों तक श्रहात श्रवस्था में पढ़ी थी।

ये तीनों मूर्तियाँ ४ एक ही प्रकार की हैं, छनार बनी हैं तथा साधारण व्यक्तियों की अपेचा लम्बी हैं। ये प्रायः सजीव मातूम होती हैं। केवत देवमूर्ति की तरह आदर्श रूपिणी नहीं। अतः ये यन्न की मूर्तियाँ नहीं हो सकतीं। कालान्तर में लोग इसका ज्ञान भूल गये तो अस से इन्हें यन्न मूर्ति मानने लगे। कम-से-कम एक को लोगों ने इतिहास में निन्दवद्ध न के नाम से स्मरण रखा, यदापि यन्न सुनी में इस नाम का कोई यन्न नहीं मिलता।

जायसवाल का पाठ इस प्रकार है---

भगे अची छोनीधीशे

( भगवान श्रज चोणी श्रधीश ) पृथ्वी के स्वामी राजा श्रज या श्रजातशत्रु ।

स्थपित शास्त्र-विदों के अनुसार राजा उदयी की दो ठुडि्ड्याँ थीं। वह बालों को ऊपर चढ़ाकर सँवारता था और दाड़ी-मूँछ सफाचट रखता था। मूर्ति के आधार पर हम कह सकते हैं कि वह छ: फीट लम्बा था। पुराणों में इसे अजक या अज भी कहा गया है। अज या सदयी दोनों का अर्थ सूर्य होता है। इस मूर्ति में शृंगार के प्राय: सभी चिह्न पाये जाते हैं जो कात्यायन ने बात्यों के लिए बतलाये हैं।

- १. जायसवाल का एम्पिर्यल हिष्टी पृ० १०।
- २. क्रिचम का चारकियोबाजिकन सर्वे रिपोर्ट, भाग ६४ ए० २-३।
- ज॰ वि० उ० रि० सो० भाग ४।
- ४. भारतीय मूर्तिकला रायकृष्णदास रचित, काशी, १६६६ मै० सं०, ए० १४·३४ I
- १. वारनेट पढ़ता है। भगे अचे छुनिवि के। किन्तु इसके अर्थ के विषय में मौन है। रामप्रसांद चन्दा पढ़ते हैं। भ (१) ग अच्छु निविक। इसका अर्थ करते हैं। आसंख्य अन का स्वामी अर्थात् वैश्ववर्ण या कुनेर । (देखें इपिडयन प्रिकेरी) १६१६, ए० २८। रमेशचन्द्र मक्मदार पढ़ते हैं गते (मखे १) खेच्छुई (वि) ४०.४। (खिच्छुवियों के ४४ वर्ष व्यतीत काख) देखें इपिडयन प्रेटिकरी १६१६ ए० ३२१।
- ६. ज॰ वि॰ ड॰ रि॰ सो॰ १६१६ ए॰ ४४४-४६ इरप्रसाद शास्त्री का जेख

## ९, अनिरुद्ध

महावंश के श्रानुसार श्रानिरुद्ध ने श्रापने पिता उदयी महक का वध किया श्रीर इसका वध सुगढ़ ने किया। महावंश में सुसुनाग का राजकाल १ = वर्ष बताया गया है, यद्यपि दीपवंश में १ • वर्ष है। इन १ = वर्षों में श्रानिरुद्ध के = वर्ष सिन्निहित है। यह श्रानिरुद्ध तारानाथ की वंशावली में महेन्द्र है, जिसका राजवर्ष ६ वर्ष बताया गया है।

## १०. मुण्ड

श्रंगुत्तर निकाय में इसका राज्य पाटलिपुत्र में बताया गया है। श्रतः यह निश्चय पूर्वक उदयो के बाद गदी पर बैठा होगा। इसने पाटलिपुत्र नगर की नींव डाली। श्रपनी की भद्दा के मर जाने पर यह एकदम इताश हो गया और रानी का मृत शरीर इसने तैल में डुबा कर रक्ला। राजा का कोषाध्यन्न डिंभक नारद को राजा के पास ले गया और तब इसका शोक दूर हुआ। इसे गद्दी से हटाकर लोगों ने निद्वर्द्धन ( = कालाशोक) को गद्दी पर बिटाया; क्योंकि तारानाथ स्पष्ट कहते हैं कि चमस ( = मुगड ?) के १२ पुत्रों को ठुकरा कर चम्पारण का कामाशोक मगध का राजा चुना गया। इसने किल-संवत् २६४२ से क० स० २६४० तक, सिर्फ आठ वर्ष, राज्य किया।

## ११, नन्दिवर्द्ध न

यही निन्दिवर्द्धन कालाशोक है; क्योंकि पाली साहित्य के आधार पर द्वितीय बौद्ध परिषद् बुद्ध निर्वाण के 900 वर्ष बाद कालाशोक की संरच्चकता में हुई को निन्दिवर्द्धन के राजकाल में पड़ता है। केवल तिब्बती परम्परा में ही यह परिषद् बुद्ध-निर्वाण संवत् 9६० में बताई गई है। अपित तारानाथ का कहना है कि यशः ने 000 मिलुओं को वैशाली के 'कुसुमपुर' विहार में बुलाकर राजा नन्दी के संरच्चण में सभा की। पाली प्रन्थों में राजा को कालाशोक कहा गया है तथा तारानाथ उसे नन्दी कहते हैं। संभवतः, वर्द्धन (बढ़ानेवाला) उपाधि इसे हतिहासकारों ने बाद में दी। हेमचन्द्र कहते हैं कि उदयी के बाद नन्द गद्दी पर बैठा और इसका अभिषेक महानिर्वाण के ६०वें वर्ष में हुआ। इस कारण निन्दवर्द्धन का राज्याधिकार कलिसंवत् (२५०४ + ६०) = २६३४ में आरंभ हुआ तथा उदयी का राज्यकाल क० सं० २६३६ में समाप्त हो गया। यदि हम अनिरुद्ध और मुरुड का अस्तित्व न मानें तो भी यह कहा जा सकता है कि निन्दवर्द्धन महावीर-निर्वाण के लगभग ६० वर्ष बाद ही राज्य करने लगा।

यह द्वितीय परिषद् वैशाली में बुद्ध-निर्वाण के १०३ वर्ष बाद क॰ सं॰ २६६१ में हुआ जिसमें पाषिएडयों की पराजय हुई। दिन्यावदान में इसे सह्लिन् ( = संहारिन = नाश करनेवाला) कहा गया है। यह तारानाथ के दिये विशेषण से मिलता है; क्योंकि इसे अनेक जीवों का विनाशक बताया गया है।

काशीप्रसाद जायसवाल के मतर में मुगड और श्रनिरुद्ध नन्दी के बड़े भाई थे। भागवत पुराण इसे पिता के नाम पर श्रजेय कहता है। मत्स्य और ब्रह्माएड में इसकी राज्य-वर्ष-संख्या

१. सहावंश ४-७ ।

२. ज॰ वि॰ ड॰ रि॰ सो॰ भाग १ पृ॰ ६८।

गोल-मटोल ४० वष दी गई है। किन्तु वायु इसका भुक्तवर्ष काल ४२ वर्ष देता है, जिसे असम संख्या होने के कारण में स्वीकार करने के योग्य समम्तता हूँ।

## मूत्ति

इसकी मूर्ति पर निम्निलिखित पाठै उत्कीर्ण पाया जाता है-'सप खते बट निन्द' (सर्वेच्नत्र वर्त नन्दी )—सभी चित्रयों में प्रमुख निन्द। सम्राट् नन्दी उदयी की अपेचा कुछ लम्बा, मीटा, चौड़ा और तगड़ा था। वर्त का अर्थ लोहा भी होता है और संभव है कि यह उपाधि उसके माँ-बाप ने इसकी शारीरिक शिक्त के कारण दी हो। मूर्ति से ही इसकी विशाल शिक्त तथा लोहे के समान इसका शरीर स्पष्ट है।

#### अभिलेखों की भाषा

इन तीनों श्रभिलेखों की भाषा को श्रत्यन्त लघु होने पर भी पाली धर्मप्रन्थों की प्रचलित भाषा कह सकते हैं। श्रतः एक देशीय भाषा ही (जिसे पाली, प्राकृत, श्रपग्रंश या मागधी जो भी कहें) शिशुनाग राज्यभों की राजभाषा थी न कि संस्कृत। राजशेखर (नवमशती विक्रम) भी कहता है कि मगध में शिशुनामक राजा ने श्रपने श्रन्तः पुर के लिए एक नियम बनाया, जिसमें श्राठ श्रन्तर कठिन उच्चारण होने के कारण छाँट दिये गये थे। ये श्राठ श्रन्तर हैं— ट, ठ ड, ड, श्र, स, ह तथा स्ता।

१. श्वास्त्रदास बनर्जी 'य' के बदसे 'ब' पडते हैं। ज० वि॰ ड० रि॰ सो॰ भाग ४. पृ॰ २११।

शामप्रसाद्धन्दा पढ़ते हैं यखें स (१) वर्त निन्द् । इशिडयन एँटिकेरी, १६१६, ए० २७ ।

रमेशचन्द्र मञ्जमदार पढ़ते हैं—यखे सं विजनम्, ७० यच की मूर्त्ति जो विकासों के ७० वें वर्षे में बनी।

अतः यह अभिजेख खृष्ट संवत् १८० (११० +७०) का है। (हेम चन्द्र राय का डायनेस्टिक हिस्ट्री आफ नर्दनें इपिडया, भाग, १ ए० १८६)। मञ्जमदार और चन्दा के मत में ये मूर्तियाँ कुषाय काज की हैं (इपिडयन एँटिकेरी १६०६, ए० १६-१६)। जिच्छित संवत् का आरंभ खृ० सं० ११० से मानने का कोई कारय नहीं दीख पड़ता; किन्तु यदि इम जिच्छवी संवत् (यदि कोई ऐसा संवत् प्रचित्तत था जो विवादास्पद है) जिच्छवी-विनाश-काज से क० सं० २५७६ से मानें तो कहा जा सकता है कि नन्दिवद न की मूर्ति क० सं० २६६६ की है तथा उदयी की मूर्ति क० सं० २६२० की है। इस कल्पना के अनुसार ये मूर्तियाँ निश्चत क्ष्म से प्राक्ष मीयं काज की कही जा सकती है।

२. जर्नेस अमेरिकन श्रोरियटस सोसायटी १६१५, ए० ७२ हरितकृत्या देव का खेल ।

१. काष्यमीमांसा पु॰ १० ( गायकवाद फ्रोरियटख सीरीज )।

## १२, महानन्दी

भविष्य पुरारा में इसे महानन्दी कहा गया है और कात्यायन का समकालीन बताया गया है। तारानाथ कहते हैं कि महापद्म का पिता नन्द, पाणिनि का मित्र या तथा नन्द ने पिशाचों के राजा पिलु को भी अपने वश में किया था। अतः हम कह सकते हैं कि महानन्दी का राजनीतिक प्रताप सुदूर पश्चिम भारत की सीमा तक विराजता था और तच्चशिला तथा पाटि तपुत्र का सम्बन्ध बहुत ही प्रगाढ था। इसके राजकाल में पाटि तपुत्र में विद्वानों की परीचा होती थी।

दिन्यावदान में सहितन् के बाद जो तुलकृषि नाम पाया जाता है, वही महानन्दी है। दिन्यावदान के छन्द प्रकरण में इसे तुरकृषि लिखा गया है। इसका संस्कृत रूपान्तर तुरकृष्ठि ही हो सकता है, जिसका ग्रर्थ होता है फुर्तीता शरीरवाला। हो सकता है कि यही इसका लड़कपन का नाम हो या उसके शरीर गठन के कारण ऐसा नाम पड़ा हो। इसने ४३ वर्ष तक क॰ सं॰ २६६२ से २०३५ तक राज्य किया।

महाभारत युद्ध के बाद हम सर्वत्र छोटे-छोटे राज्यों के विखरा हुआ पाते हैं। उस महायुद्ध स साम्राज्यवाद को गहरा धका लगा था। मगध में भारतयुद्ध के बहुत पहले ही राजत्व स्थापित हो चुका था और युद्ध के एक सहस्र वर्ष से अधिक दिनों तक वह चलता रहा, जो दिनानुदिन शिक्षशाली होता गया। पार्श्ववर्त्ता राजाओं को कुचलकर साम्राज्य स्थापित करने की मनोवृत्ति स्पष्ट दिखाई देती है। शासकों को अपने छोटे राज्य से संतोष नहीं दिखाई देता, किन्तु, सतत युद्ध और पद्यंत्र चलता हुआ दीख पड़ता है। सीमाएँ परिवर्तित होती रहती हैं, राजाओं का वध होता है और कभी-कभी गणराजों के नेता अधिक शिक्षशाली राजाओं के अस्याचार से अपनी रच्चा के लिए संघ बनाते हैं। किन्तु, महाशिक्षशाली राजाओं का सामना करने में वे अपने को निर्वल और असमर्थ पाते हैं। कालान्तर में नन्द प्रायः सारे भारत का एकच्छत्र सम्राट् हो जाता है और अनेक शितयों तक केवल मगध-वंश ही राज्य करते हुए प्रसिद्ध रहता है।

<sup>1.</sup> भविष्य पुराया २-४-१०।

२. अपने तथा शत्रु के मित्र, समित्र और उदासीन इस प्रकार कृषीं को मिदाने के उपाय का नाम पद्यंत्र पदा ।

# षोडश ऋध्याय

## नन्द-परीचिताभ्यन्तर-काल

निम्निलिखित श्लोक प्राय: सभी ऐतिहासिक पुराणों में कुछ पाठ-भेद के साथ पाया जाता है-महापद्मा भिषेकान्तु २ जन्म यावत् ३ परीव्हित: । आरभ्य भक्तो जन्म यावकान्दा-भिषेचनम् एतद् ९ वर्ष ६ सहस्र तु शतं ९ पश्च श्शोत्तरम् ।

( विष्णुपुराण, ४।२४।३३ ; श्रीमद्भागवत १२।२।३६ )

पार्जिटर महोदय उपर्युक्त रलोक के चतुर्थपार में 'ज्ञेयंपद्याशदुत्तरम्' पाठ स्वीकर करते हैं, और इसका धर्य करते हैं '—'अब महापद्म के श्राभिषेक धार परीचित् के जन्म तक यह काल सचसुच १०५० वर्ष जानना चाहिए'।

उपयुंक श्लोक महामारत-युद्ध तिथि निश्चित करने के लिए इतिहासकारों की एक पहेली है। अर्जु न का पुत्र अभिमन्यु कौरवों और पागडवों के बीच युद्ध में श्रंत तक लकता हुआ वीरगित को प्राप्त हुआ। परीचित उसका पुत्र था। इसी युद्ध के समय अभिमन्यु की भार्या उत्तरा ने शोक के कारण गर्म के छठे मास में ही अपने प्राणपित की मृत्यु सुनकर परीचित को जन्म दिया। इस अभिमन्यु को, सात महारिथयों ने मिलकर छल से वध किया। अभिमन्यु की दुखद मृत्यु की कथा हिंदुओं में प्रसिद्ध हो गई। श्रीकृष्ण ने अपने योगबल से परीचित को खीवित किया। अतः दो प्रसिद्ध घटनाएँ—परीचित का जन्म और धर्मावतार युधिष्ठर का राज्याभिषेक-

यह पाठ सस्त्य, वायु और ब्रह्मायह में पाया जाता है। सस्त्य-सहानन्द्, वायु-सहादेव = सहापद्य ।

२. ब्रह्माचड-चेकान्तम् ।

३. इसी प्रकार सत्स्य, वायु, ब्रह्मायड-जन्मयः वत् ।

बह पंक्ति बिच्छु और भागवत में है—यथा, बारभ्यभवतो ।

भ्र. मस्य, एव ; एख. एन मस्य, एकं ; विष्णु इत्यादि, एतद के रोमन संकेताचर पाजिंटर के प्रम्थ में व्याख्यात है।

सी, इ, एक, एन सस्त्य, एव ; बी सश्स्य, एक ।

आगवत शतं ; j भागवत चतम् ।

प. वायु, ब्रह्मायड, सी, इ, जे मरस्य, शतोत्तरम्; बी, मरस्य, शतोत्रयम्; बी, धू, मरस्य, बी,ए, विष्णु प्रकारतोत्तरम् । किन्तु ऐ बायु, विष्णु, भागवत, प्रकारतोत्तरम् ।

 <sup>&#</sup>x27;दि पुराख टेक्स्ट बाफ दि डायनेस्टीज बाफ कलिएज' पार्किटर सम्पादित, बाक्सफोड यूनिवर्सिटी प्रेस, १६१६, ए० ७४।

ऐतिहासिक तिथि निश्चित करने के लिए श्रत्यन्त उपयुक्त हुई । उपर्युक्त श्लोक का श्रर्थ विभिन्न विद्वानों ने ४१४,४५०,८४०,८४१,१०१४,१०४०,१११४,००,१४००,१४०३,१४१० श्रीर २४०० वर्ष किया है।

#### पाजिटर का सिद्धान्त और सरकार की व्याख्या

डाक्टर सुविमलचन्द्र सरकार पाजिटर के शिष्य रह चुके हैं। इसी पाजिटर ने 'किलियगवंश' का सम्पादन किया। अपने आचार्य के सिद्धान्त की प्रष्ट करने के लिए आप कहते है कि ततीय पाद में 'सहस्र त' को सहस्राई' में पारिवर्तित कर दिया जाय क्योंकि ऐसा करने से पाजिटर की तिथि ठीक बैठ जाती है, अन्यथा 'तु' पादप्ति के सिवा किसी कार्य में नहीं काता क्योर 'तु' के स्थान में 'ब्राई' कर देने से पादपूर्ण भी हो जाता है श्रीर पार्जिटर के अनुकृत महाभारत-युद्ध की तिथि भी प्रायेण ठीक हो जाती है। इस कल्पना के आधार पर परीचित का जन्म या ग्रहाभारत श्रयवा महाभारतयुद्ध का प्रारंभ कति-संवत् २१७१ या विक्रम पूर्व ८७३ ( ३४८ + ४१४ ) या कलि-संवत् २०३६ श्रथवा विक्रम पूर्व ६०८ ( ३४८ + ५४० ) में हुआ। क्योंकि नन्द का अभिषेष्ठ वि० पू० ३५८ में हुआ। इस के लिए डाक्टर सरकार समकालिक राजाओं के विनाश के लिए १० वर्ष अलग रखकर नन्दों का काल १०० वर्ष के बदले ६० वर्ष मानते हैं, यद्यपि उनके गुरु पाजिटर महोदय २० वर्ष श्रलग रख कर नन्दों का भोगकाल ५० वर्ष ही मानते हैं। इस विद्धान्त के माननेवाले चन्द्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहरा-काल खि. पू. ३२५ या विकम पूर्व २६= वर्ष मानते हैं। २६= में ६० योग करने से उपह वर्ष विक पुरुष्ठा जाते हैं, जब नन्द का श्रमिषेक हुआ। पार्जिटर के श्रनुसार महाभारत का यद वि॰ पू॰ ८७३ में हुआ। अतः यद्यपि डाक्टर सरकार के पाठ-भेद करने से हम पाजिंदर के नियत किये हुए महाभारतयुद्ध काल के समीप पहुँच जाते हैं। यथा - वि० प० = ७३ या १०८, तथापि हम उनके शिष्य का पाठ-परिवर्तन स्वीकार नहीं कर सकते: क्योंकि ऐसा पाठ मानने के लिए हमारे पास कोई भी इस्तलिपि नहीं और हमें अपने सिद्धान्तों को सिद्ध करने के लिए पाठ-भ्रष्ट नहीं करना चाहिए। ऐसा पाठअष्ट करनेवाता महापातकी माना गया है। अपित जब प्राकृत पाठ से ही युक्त अर्थ निकल आय तो हम व्यर्थ की खींचातानी क्यों करें ! उनके क्रानसर 'सहस्रार्द्ध' का मर्थे ४०० हुआ और 'पब्चोदशोत्तरं' का मर्थ १५ या पब्चाशहुत्तरं का ५० हुआ, इस प्रकार इसका अर्थ ४,१४ सा ४४० हुआ।

### ८५० वर्ष का काल

स्वर्गाय डा॰ शामशात्री वहते हैं के परीचित् और नन्द का श्राभ्यन्तर काल मत्स्य पुराण के श्रनुसार १४० वर्ष कम एक सहस्रवर्ष है, श्रयना ८४० वर्ष (वितसन-श्रनुदित विक्यु पुराण', भाग ३।२४, प्र० २३०) संभवत: इस पाठ में 'सेय' के स्थान पर 'न्यून' पाठ हो, किन्तु इससे वंश-वर्ष-योग ठीक नहीं बैठता।

१. पटना काखिल के भूतपूर्व सन्यापक।

२. शवायनम् — वैदिक्युग, मैसूर, १६०८ ए० १४४।

#### जायसवाल की व्याख्या

डाक्टर काशीप्रसाद जायसवाल के विचार से जहाँ पुराणों में नंदािमणेक वर्ष के संबंध में महाभारत युद्ध तिथि की गणना की गई है। वहाँ म्रांतिम नन्द से तात्पर्य नहीं; किन्तु महानंद से तात्पर्य है। यह अभ्यंतर काल १०१५ वर्षों का है। वायु और मत्स्यपुराण में कमशः महादेव और महापद्म के अभिषेक काल तक वह अभ्यंतर १०५० वर्षों का है (वायु ३०।४०६, मत्स्य २०३।३५)। अतः यह स्पष्ट है कि परीचित् और महापद्म के तथा परीचित् और नंद के आभ्यंतर काल से परीचित् और महापद्म का आभ्यंतर काल अधिक है (१०५० और १०१५)। अतः नन्द, महापद्म के बाद का नहीं हो सकता; किन्तु नन्दवंश के आदि का होना चाहिए। वेंक्टेश्वरप्रेस के ब्रह्मागड पुराण के संस्करण में नंद के स्थान पर महानंद पाठ है (ब्रह्मागड ३।०४।२२६)। अतः ब्रह्मागड, विष्णु और भागवत पुराणों में महानंद के अभिषेक कालतक आभ्यंतर काल १०१५ वर्ष और वायु (= महादेव) और मत्स्य पुराणों में (= महापद्म) महापद्म कालतक १०५० वर्ष बतलाया गया है।

#### वियोग की व्याख्या

श्रातः दोनों राजाओं के श्रभिषेक काल में ३५ वर्ष का श्रन्तर है (१०५०-१०१५)। पुरालों में महानन्द का भोगकाल ४३ वर्ष दिया गया है—स्मरण रहे, महानन्द पाठ कहीं भी नहीं है, इस पाठ को बजात जायसवाल ने बिना किसी श्राधार के मान लिया है। विभिन्न पाठ है—महानंदी (एन मत्स्य), महिनंदी (एफ वायु), या सहनंदी (ब्रह्माएड)। जायसवाल श्राठ वर्षों को व्याख्या दूसरे ही प्रकार से करते हैं (४३-३५ = = )। वह कहते हैं कि महापद्म श्राठ वर्षों तक श्रभिभावक के रूप में सच्चा शासक रहा। वह मत्स्य के 'महापद्माभिषेकात' का श्रर्थ करते हैं महापद्म का श्रभिभावक के रूप में श्रभिषेक, न कि राजा के रूप में। श्रिष्ठ, वह महानंद को नंद द्वितीय कहकर पुकारते हैं, श्रीर एसका राज्यारोहण कलिसंवत २६६२ में मानते हैं। श्रतः—

डाक्टर जायसवाल पश्चाद् महाभारत बृहदय वंश के लिए केवल ६६७ वर्ष मानते हैं, यद्यपि मेरे श्रवुसार उनका काल १००१ वर्ष है। वे शिशुनाग वंश को बाईद्यों का उत्तरा-धिकारी मानते हैं जो श्रयुक्त है। पुरायों में शिशुनाग राजाश्चों का काल ३६२ वर्ष है। जायसवाल जी ३६१ वर्ष ही रखते हैं, तथा जिस राजा के श्रमिषेक का उल्लेख किया है, उसे वे नंद वंश का नहीं, किन्दु शिशुनागवंश का राजा मानते हैं। सभी पुरायों में स्पष्ट लिखा है कि महानंद या महापदा नंदवंश के प्रथम सम्राट का योतक है, जिसने श्रयने सभी समकालिक

१ 'जनेब विद्वार प्रेंड कड़ीसा रिसर्च सोसापटी,' भाग १, ५० १०६।

नृपों का नाश किया भीर भ्रापने भ्राठ पुत्रों के साथ मिलकर जिसके वंश ने १०० वर्ष राज्य किया।

किन्तु सबसे आश्चर्य की बात है अभिभावक का अभिषेक। भला आज तक किसी ने अभिभावक के अभिषेक को भी सुना है, तथा भुक्त राजकाल-गणना में अभिभावक काल भी सिम्मिलित किया जाता है ! क्या संसार के इतिहास में ऐसा भी कोई उदाहरण है जहाँ अवयस्क के अभिभावक-काल को उसके भुक्तराज काल से अलग कर दिया गया हो ! तथाकियत अवयस्क राजा के संबंध में अभिभावक-काल मानने का हमारे पास क्या प्रमाण है, जिसके आधार पर अवयस्क अनामनक चतुर्थ के काल में अभिभावक काल माना जाय ! इस सूचना के लिए डाक्टर काशीप्रसाद जायसवाल की विचारवारा जानने में इम असमर्थ है।

# मुखोपाध्याय के २५०० वर्ष

श्रीधीरेन्द्रनाय मुखोपांष्याय इसका अर्थ २५०० (१००० + १५००) वर्ष करते हैं। वह अपना अर्थ बोडिलिअन पुस्तकालय के मत्स्यपुराण की एक इस्तिलिपि के आधार पर करते हैं, जो पाजिटर की सूची की नं० ६५ बी मत्स्य है। यहाँ मुखोपांच्याय के अनुसार पाठ इस प्रकार है —

## 'एवंवर्षं सहस्र'त, ज्ञेयं पम्चशतत्रयम्'।

श्चत: पश्चशतत्रयं का श्चर्य १,४०० (४०० × ३) हुआ। वह नन्द का अभिषेक किल संवत् २,४०० में मानते हैं, अथवा वि० पू० ४४४ (३,०४४ — २,४००) या खि० पू० ६०२ में।

चन्द्रगुप्त मौर्यं का राज्यारोह्रग्य-काल क० सं० २००६ है। नन्द्वंश ने १०० वर्ष राज्य किया, आतः नन्द का अधिरोह्ग्य काल क० सं० २६०६ है। नन्द्वंश के पूर्विधिकारी शिशुनाग वंश ने १६३ वर्ष राज्य किया (पाजिटर, प्र०६६), आतः शिशुनागों का काल क० सं० २५१३ (२६०६-१६३) में आरम्भ हुआ। इसके पहले प्रद्योतों का राज्य था। प्रद्योत वंश के अन्तिम राजा नन्दिवद्ध न ने २० वर्ष राज्य किया, अतः वह २४६३ क० सं० में सिंहासन पर बैठा। अतः मुखोपाध्यायजी के अनुसार पुरागों ने 'गोलसंख्या' में नन्द और परीचित का आभ्यन्तर काल २५०० वत्लाया। वह २,५०० वर्षों का निम्नलिखित प्रकार से लेश देते हैं—

इनके अनुसार बहुद्यों ने १,७२३ (१००० + ७२३) वर्ष राज्य किया। डायौनिसियस से लेकर संदाकोतस तक भारतीय १५३ राजाओं के ६,०४२ वर्ष गिनते हैं, किन्दु, इन कालों में तीन बार गणराज्य स्थापित हो चुके थे। .......दसरा ३०० वर्ष तथा अन्य १२० वर्षों का। (मिक्किडल सैपादित एरियन-वर्णित 'प्राचीन भारत', ए० २०३-४) अतः दो गणराज्यों का काल ४२० (३०० + १२०) है, और यदि हम नन्दिवर्धन को हटा दें तो प्रयोतों का काल ११० (१३८-२०) वर्ष है। अतः सर्वों का योग २२६१ वर्ष (१७२३ + ४२० + ११०) हुआ और २३६ वर्ष (१५०० - २२६१) तृतीय गणराज्य की अविध हुई।

अपितु वह सममते हैं कि—'ष्ट्रवयेस्वतीतेषु वीतिहोत्रेस्ववन्तीषु' पाठ वीतिहोत्र और मालवों का मगध में गणराज्य सुचित करता है। किन्तु इस पाठ को छोड़कर जिसका अर्थ उन्होंने अशुद्ध सममा है, कोई भी प्रमाण नहीं कि मगध में वीतिहोत्रों और मालव

१. 'प्रदीप', बंगाबी मासिक पत्रिका, भाग १ प्र० १-२३।

का राज्य सममा जाय । इस रतोक का ठीक मर्थ हमने बृहदर्थों के प्रकरण में किया है। प्रीस का प्रमाण जो वह उपस्थित करते हैं, उससे यह स्पष्ट नहीं होता कि यह डायोनिसियस कौन है ! संदाकोतस् कौन है, यह भी विवादास्पद है।

यदि इम डायोनिस्थिस् को इरकुलीश = कृष्ण का प्रवीसवाँ पूर्वाधिकारी मानें तो शूर-सेनों का मगध में राज्य नहीं था, श्रीर संदाकोतस मगध में राज्य करता था। श्रिपितु अपना श्रर्थ सिद्ध करने के लिए जो पाठ श्राप उपस्थित करते हैं वह पाठ ही नहीं है। सत्यपाठ है 'शतोत्रयम्' न कि 'शतत्रयम्'। पुराणों तथा जायसवाल इत्यादि श्राधुनिक विद्वानों ने सिद्ध कर दिया है कि शिशुनाग वंश का राज्य ३६१ या ३६२ वर्ष है, न कि १६३ वर्ष, जैसा कि पार्जिटर महोदय कीष्ठ में संकेत करते हैं, और मुत्रोपाध्याय जी मानते हैं। कभी तो आप नन्दवर्द्ध न को कलिसंवत् २४६३ में और कभी कलिसंवत् २४६६ में मानते हैं, जो युक्त नहीं श्वात होता। सारे मगध के इतिहास में पुराणों ने वहीं भी गणराज्य का उखतेख नहीं किया, जैसा कि श्वन्य प्रदेशों के विषय में किया गया है। श्वतः इनका शिद्धान्त माननीय नहीं।

#### पौराणिक टीकाकार

सभी पौराणिक टीकाकार इस श्लोक का अर्थ करने में चकरा गये हैं। वे अपनी बुद्धि के अनुसार यथासंभव इसका स्पष्ट अभिन्नाय निकालने का यत्न करते हैं। वे समस्ति हैं कि इसका अर्थ १,५०० वर्ष होना चाहिए। दूसरा अर्थ नहीं किया जा सकता। अधिर के अनुसार १,११५ वर्ष का किसी प्रकार भी समाधान नहीं किया जा सकता। सत्यतः परीचित् और नन्द का आभ्यंतर काल दो कम एक सहस्न पाँच सौ वर्ष या १४६८ वर्ष होता है; क्योंकि नवम स्कन्ध में कहा गया है कि परीचित् के समकालिक मगध के मार्जार से लेकर रिपुंजय तक २३ राजाओं ने १,००० वर्ष राज्य किया। अतः पाँच प्रयोतों का राज्य १३८ वर्ष और शिश्चनागों का काल १६० वर्ष होगा।

श्री वीर राधव<sup>3</sup> श्रीधर के तर्कों की आवृत्ति करते हैं श्रीर कहते हैं कि यह श्लोक इस बात को स्पष्ट करने के लिए कहा गया है कि मेरे जन्म से कितने काल तक चन्द्रवंश का राज्य रहेगा। नन्द के श्रभिषेक का उल्लेख इसलिए किया गया है कि नन्द के श्रभिषेक होते ही चन्द्रवंश के राज्य का विनाश हो गया। इसका श्रर्थ १,११५ वर्ष है।

१. 'भारतीय इतिहास के अध्ययन का शिलाम्यास', हिन्दुस्तानी, जनवरी-मार्च १६७६।

२. किखियुगान्तर विशेषं वक्तुमाह — आरभ्येत्यादिना वर्षं सहस्रं पञ्चव्योत्तरम् । शतं चेति क्यापि विवचयावांतर् संख्येयम् । वस्तुतः परीचिन्नंदपोरंतरं द्वाभ्यां न्यूनं वर्षायां सार्खंसहस्रं भवति यतः परीचितं काल मागाधं मार्जारिमारभ्य रिपुंजयांता द्वाविशति राजानः सहस्रं संवत्सरं भोषपन्ति इत्युक्तं नवम स्कन्धे ये बाहँद्रथ भूपाला भाष्याः सहस्र वत्सरमिति । तत परं पञ्च प्रधोतनाः अष्टित्रशोत्तरंशतं शिद्यनागारच वष्ट्युत्तरशतत्रयंभोचवंति — पृथिबी मित्यजोक्तस्वात्—'श्रीधर'।

मजन्म प्रसृति वावती सोमवंश समासिः कियान् कालो मिव्यतीत्विमप्रायमात्रं सच्याह । नन्दामिवेचन पर्यन्तेव सोमवंशस्य। बुद्दत्तिरतो यावसन्दामिवेचन-मित्युक्तम् । एतवंतरंवर्षायां पञ्चवशोत्तरंशतंसहकं चेत्थर्यः भी बीर राचव ।

श्री शुक्रदेव के 'सिद्धान्त प्रदीप' के आनुसार इसका अर्थ दश श्रधिक एक सहस्र वर्ष तथा पश्चमुियात शतवर्ष है; अतः इसका अर्थ १,४१० हुआ। जरासंध का पुत्र सहदेव अभिमन्यु का समकालिक था और सहदेव का पुत्र मार्जीर परिचित् का समकालिक था, अतः बाईदय, प्रयोत और शिशुनागों के भोगकाल का योग (१००० + १३८ + ३६०) = १,४६८ होता है। शिशुनागवंश के नाश और नन्द के अभिषेक के मध्य में जो काल व्यतीत हुआ, उसका ध्यान रखने से ठीक काल का निश्चय हो जाता है। यदि पंच को पंचगुियत के रूप में अर्थ न करें तो संख्या का विरोध होगा।

### ज्यौतिष गएाना का आधार

पौराणिक वंशकारों को इस बात का ध्यान था कि कहीं कालान्तर में अर्थ की गड़बड़ी न हो जाय, अतः उन्होंने दूसरी गयाना को भी ध्यान में रखा, जिससे एक के द्वारा दूसरे की परीचा हो जाय—वह ज्यौतिष गयाना थी। सभी लेखक इस विषय पर एकमत हैं कि परिचित के जन्म के समय सप्तिष-मंडल मधा नच्चत्र पर था और नन्द के समय वह पूर्वीषाढा नच्चत्र में था। निम्नलिखित श्लोक पुरायों में पाया जाता है।

प्रयास्यन्ति यदा चैते पूर्वावाढां सहर्थेवः । यदा सचाभ्यो यास्यन्ति पूर्वावाढां सहर्थेयः । तदानंदारत्रमृत्येव कविवृद्धिं गमिष्यति ॥ (पार्जिटर, पृ० ६२)

'जब ये सप्तर्षि मधा से पूर्वाषाढा को पहुँचेंगे तब नंद से आरंभ होकर यह कलियुग अधिक बद् जायगा।'

#### सप्तर्षिचाल

सप्तिषयों की चाल के सम्बन्ध में प्राचीन ज्यौतिषकार अगेर पौराणिकों के विभिन्न मत हैं। काशी विश्वविद्यालय के गणित के प्रधान प्रोफेसर श्री वा० थि० नारिलकर जी कृपया सूचित करते हैं कि प्रथिवी की धूरि आजकल प्रायेण उत्तरध्रुव को भ्रोर सुकी है। प्रथिवी की दैनिक प्रमित के कारण सभी नच्चत्र ध्रुवतारे की परिक्रमा करते ज्ञात होते हैं। प्रथ्वी की अथन गति के कारण प्रगति की धूरि २५८६८ क्रूंड्र वर्ष में २३ २० झंश का कोण बना लेती है। इससे स्वाभाविक फल निकलेगा कि आकाशमंडल के तारों की स्पष्ट चाल है और इनमें सप्तिष-मंडल के प्रधान होने के कारण लोगों ने इसे सप्तिष-मंडल की चात समना। विभिन्न अयुतवर्षों में इनकी चाल का निश्चय हुआ। अथन की गित ठीक ज्ञात न होने के कारण सप्तिष के स्थान और दैनिक गति के सम्बन्ध में लोगों ने विभिन्न कल्पनाएँ की।

१. वर्षायां सहस्रं दशोत्तरं पञ्जगुणा शतं चैतत् दशाधिकं पंदिसहस्रं वर्षायां अवतीरयथः । अभिमन्यु समकातो जरासंबद्धतः सहदेवः परिचितं काल्यः सहदेवसुतः मार्जारिस्तम् आरम्य रिप्तं जयाता (यथा भीधर् ) शिश्चनाग राज्य- अंश नन्दाभिषेचनयोरंतराविक स्वाचीकः वस्सर् संख्या सम्यक संगच्छते । पञ्चशब्दस्य पञ्च गुणे कच्चां विनोक्त संख्या विरोधः स्यात् । श्री श्रकदेव ।

२. विभिन्न विद्वानों के सत के सम्बन्ध में मेरा खेख देखें — 'खर्यंब प्राफ ह्विडयन हिस्ट्री', महास भाग १८, ए० ८।

२. 'अयनचक्रनम्' लेख श्रीकृष्यमिश्र का देखें — सरस्वतीसुषमा, काशी, संबद् २००७ पु० ६६-१६।

## चाल की प्रक्रिया

अन्ताराष्ट्रीय तथ्याष्ययन सम्मेलन के अनुसार संवत् १६५७ के लिए अयनगति ५०'२५६४ प्रतिवर्ष है। सप्तिषमंडल की यही काल्पनिक प्रगति है। यदि हम सप्तिष की वसंतसंपति चाल से तुलना करें तो यह ठीक है।

श्री धीरेन्द्रनाय मुखर्जा सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं कि प्राचीन मारतीय ज्यौतिषकारों के अनुसार अयनगतिचक २०,००० वर्षों में पूरा होता है। किन्तु, इसे मानने के लिए यथेष्ट प्रमाण नहीं कि सप्ति की चाल २०,००० वर्षों में पूरी होती थी, यद्यपि मत्स्य और नायु पुराण्य से ज्ञात होता है कि इनकी चाल ०० दिव्यवर्ष और ६० दिव्यमास में पूर्ण होती थी, अतः ७५ दिव्य वर्ष = २०,००० ( ५५ ×३६० ) वर्षों के संपात की गति हुई। ज्ञेनेसड 3 के अनुसार प्राचीन हिंदुओं को वह गति ज्ञात थी और वे सत्य के अति सनीप में; किन्तु नाद के ज्यौतिककारों को इसका पता न चला। इसलिए उन्होंने विनिक्त मत प्रकट किमा और २०,००० के बदले भूल से शूट्य लिखना भूत गये, अतः उन्होंने वतलाया कि सप्ति की गति २,००० वर्षों में पूरी होती है। किन्तु शूट्य के भूल जाने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि प्राचीन ज्यौतिषकार पुस्तकों में संख्या को अंकों में नहीं, किन्तु शब्दों में लिखते थे, प्रायेण पुस्तकें गय या पय में लिखी जाती थीं, अतः शूट्य का विनाश संभव नहीं। वर्षाह मिहिर स्पष्ट कहते हैं—'एकस्मिन श्रुत्वे शतं सत्तं ते चरनित वर्षायाम।' शाकश्यस्ति के अनुसार सप्ति की वार्षिक गति आठ लिपा या निनट है। पूर्व सिद्धान्त, आधुनिक टीकाकारों के अनुसार, ५४' प्रतिवर्ष अथन चाल बतलाता है। अतः स्पष्ट है कि सप्तिचेवाल एक रहस्य है,जिसकी आधुनिक खोज से हम व्याख्या नहीं कर सकते।

# प्रतिकूलगति

श्री सतीसचन्द्रविद्यार्थन, जायसवाल इत्यादि अनेक विद्वानों ने सोचा कि सप्तर्थिगया मचनों के अनुकूल ही चलते हैं और कमागत गयाना से यथा मचा, पूर्वी फारमुखी उत्तरा फालमुखी, इस्ता, चित्रा, स्वातिका, विशासा, अनुराधा, जेष्ठा, मूला और पूर्वीपाठा केवल १९ ही मचन आते हैं और चूँकि एक नचन पर सप्तर्थिगया, प्राचीन मारतीय ज्योतिषकारों के अनुसार, केवल १०० वर्ष हिचर रहते हैं, अतः परिचित से नंद तक का आभ्यंतर काल केवल १,१०० वर्षों का हुआ। पुराय लेकक तथा टी शकार भी प्रायेख ज्योतिर्गयाना से अनिमन्न होने के कारख केवल वंशकाल के आधार पर इसकी प्रतिलिपि और व्याख्या करने लगे।

किन्तु सत्यतः इनकी चाल प्रतिकृत है, जैशा कमलाकर सट कहते हैं—प्रस्थव्दं प्राप्त्वाति-स्तेषाम्। ग्रंप्रोजी का 'प्रियेशन' शब्द भी इसी बात को सूचित करता है। यंग महोदय भी कहते हैं कि इनकी चाल सूर्य की गति के प्रतिकृत है। श्वतः यदि हम प्रतिकृत गणना करें तो सवा, श्रश्तेषा, पुष्य, पुनर्षसु, स्वार्द्दी, सगरीराः, रोहिणी, कृत्तिका, सरणी, श्ररिक्नी, रेवती उत्तरा-

१. 'बर्जेस विवार्टमेंट जाफ बेटर्स,' भाग र ४० २६०।

२. पाजिल्ह पूर् ६०।

३. त्र नेयडकृत 'हिन्दू प्रदूरानीसी' ( १८६६ ), ए० ६८ ब्रीहर बाद के पृष्ठ ।

४. समर्थियार पृष्ट्य संहिता ।

प. 'सिद्धान्त विवेक,' कसबाकर भद्द इत ; अध्याद्वपुताविकार, १४ ।

भाइपद, पूर्वाभाइपद, शतिभज्, धनिष्ठा, अवर्णा, उत्तराषाढा, पूर्वाषाढा नचत्र आते हैं। यदि इम मघा जो प्रायः बीत चुका था और पूर्वाषाढा, जो अभी प्रारम्म हुआ था, छोड़ दें तो दोनों के आभ्यंतर काल में केवल १६ नचत्रों का अन्तर आता है। अतः नन्द और परिचित के काल में १,६०० वर्षों का अन्तर होना चाहिए, जो गोल संख्यक है; किन्तु श्री शुकदेव के मत में अभ्यंतर काल १,४१० वर्ष तथा त्रिवेद के मत में यह काल १,४०१ वर्षों का है, यथा—

३२ बाईदय राजाओं का काल १,००१

५ प्रयोत १२ शिशुनाग

362

४६ राजाओं का काल

१.४०१ वर्ष

इन राजाओं का यह मध्यमान ३० ६ वर्ष प्रति राजा है।

#### सप्तदश अध्याय

#### नन्दवंश

महापद्म या महापद्मशित ( प्रचुर धन का स्वामी ) महानन्दी का पुन था, जो एक शृहा से जन्मा था। जैन परमारा के अनुसार वह एक नापित का पुत्र था, जो वेश्या से जन्मा था। जायसवाल का मत है कि वह मगध के राजकुमारों का संरच्छ नियुक्त किया गया था। करियल कहता है—'उसका ( अप्रमस अर्थात अन्तिम नन्द का ) पिता ( प्रथम नन्द ) सचमुच नापित था। पहले किसी प्रकार मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता था; किन्तु देखने में वह रूपवान् और सुन्दर था। वह मगध की रानी का विश्वासपात्र बन गया। रानी के प्रभाव से वह धीरे-धीरे राजा के भी समीप पहुँचने लगा और उसका अत्यन्त विश्वासमाजन हो मया बाद को चलकर उसने धोखे से राजा का वध कर डाला। फिर कुमारों का संरच्छ होने के बहाने उसने राज्य की बागडोर अपने हाथ में करली। पुनः राजकुपारों का भी उसने वध कर दिया और उसी रानी से उसने अपना पुत्र उत्पन्न किया जो आजकल राजा है।' अप्रमस नाम संमवतः उपसेन का अपन्नंश है, जो महाबोधि वंश के अनुसार प्रथम नन्द का नाम है, न कि श्रीप्रसेन का अपन्नंश ( अग्रिसेन ), जैसा रायचौधरी मानते हैं।

## सिंहासनासीन

जैन-परम्परा के श्रनुसार एक बार नन्द को स्वप्न हुआ कि सारा नगर मेरे पुरीष से आच्छादित है। उसने दूसरे दिन श्रपना स्पप्न श्रपने पुरोहित से कहा। पुरोहित ने इस शकुन का श्रमित्राय समम्कर मट से श्रपनी कन्या का विवाह नन्द सं कर दिया। बरात (वर यात्रा) उसी समय निकली जब उदयी का देदानत हुआ, जिसका कोई उत्तराधिकारों न था (हेमचन्द्र के अनुसार)। मंत्रियों ने पंचराज चिहों का श्रमिषेक किया और सारे नगर के पथों पर जुनुस निकाला। दोनों जुनुस मार्ग में मिले तो नागराज ने नन्द को श्रपनी पीठ पर बैठा तिया। श्रतः सभी ने मान लिया कि यही उदयी का उत्तराधिकारी हो सकता है। इसलिए वह राजा घोषित हुआ और सिंहासन पर बैठा।

१. परिशिष्ट पर्व ६-२३१-३२।

२. ७० वि० ४० रि० सो० १-८८ ।

३. मिक्रिंडस का 'सिक्म्दर का भारत चाकस्य' ए० २२२।

इविडयन हिस्स्री काँग्रेस का विवरण भाग १, ए० ४४ ; बृहद्रथ से मौर्थों तक मगघ के राजा — चेत्रेश चन्द्र चहोपाध्याय बिखित ।

**४. परिशिष्ट पर्व ६-२३**१-४३ ।

संभवतः जैन प्रन्थों में घटनास्थल से सुदूर होने के कारण उनके लेख में नाम में भ्रम हो गया है। श्रतः उन्होंने भूत से महापद्म को उदयी का उत्तराधिकारी लिख दिया। श्रार्थ मंजुश्री मुलकरप के श्रनुसार महापद्म नन्द राजा होने के पहुंखे प्रधान मंत्री था।

#### तिरष्कृत शासन

ब्राह्मणों और चृत्रियों ने जनता को भड़काने के लिए नन्द की निन्दा शुक्ष की तथा उसे भूतर्र्व राजकुमारों का इत्यारा बतलाया। संभवतः तत्कालीन राजवंशों ने एक षडयंत्र रचा, जिसका उद्देश्य अच्छित्रय राजा को खिंहासन से हटा देना था। भला लोग कैसे सह सकते थे कि एक अच्छित्रय गदी पर बैठे ? खतः, उसे सभी चृत्रियों के विनाश करने का अवसर मिला। हेमचन्द भी संकेत करता है कि नन्द के आश्रित सामंतों और रच्चकों ने उसका उचित आदर करना भी छोड़ दिया था। उन्होंने उसकी अवज्ञा की; किन्तु अभक्क सरदारों को दैवीशिक्ष ने विनष्ट कर दिया और इस प्रकार सभी राजा की आज्ञा मानने लगे तथा उसका प्रभुत्व सर्बन्यापी हो गया।

#### मंत्री

किपल का पुत्र कल्पक प महाविद्वान् था। वह पवित्र जीवन न्यतीत करने के कारण सर्वेप्रिय भी था। वह विवाह नहीं करना चाहता था; किन्तु उसे लाचार होकर न्याह करना पड़ा। जानवुमकर एक ब्राह्मण में अपनी कन्या को कूप में डाल दिया और स्वयं ही वह शोर भी करने लगा। तय यह था कि जो कोई भी उसे कूप से निकालेगा, उसीसे उसका विवाह होगा। कल्पक उसी मार्ग से जा रहा था और कन्या को कूप से बाहर निकालने के कारण कल्पक को उसका पाणिप्रहण भी करना पड़ा। नन्द उसे अपना मंत्री बनाना चाहता था; किन्तु कल्पक इसके लिए तैयार नहीं हुआ। राजा ने एक धोबिन से यह हल्ला करवा दिया कि कल्पक ने उसके पित की हत्या कर दी है। इस पर कल्पक शीध ही राजा को प्रसन्न करने तथा उससे खाम माँगने के लिए राजसभा में पहुँचा। राजा ने उसका म्वागत किया और उसे अपना मंत्री होने को बाध्य किया। कल्पक के मंत्रित्व में नन्द का प्रभुत्व, यश तथा पराक्रम सबकी युद्ध हुई।

लेकिन करपक का प्रविधिकारी करपक को अपदस्य करने पर तुला हुआ था। एक बार करपक ने अपने पुत्र के विवाहोत्सव पर राजपरिवार को अपने घर बुलाकर राजा को राजिब समर्पित करना चाहा। विस्थापित मंत्री ने राजा से करपक की मनीवृत्ति को दुष्ट बताया और उसकी निन्दा की कि वह स्वयं राज्य हथियाना चाहता है। राजा ने इसे सत्य सममकर करपक और उसके पुत्रों को खाई में डलवा दिया। खाई में पुत्रों ने अपना भोजन देकर अपने पिता को जीवित रक्खा, जिससे करपक इस अन्याय का प्रतिशोध से सकें। नन्द के सामन्तों ने करपक को मृत सममकर राजनगर को घर लिया और जनता को घोर कष्ट पहुँचाया। नन्द ने

१. जायसवाब का इम्पिरियब हिस्ट्री, म्सिका।

२. सीतानाथ प्रधान की वंशावसी प्र० २२६ ।

है. ज॰ वि॰ उ॰ रि॰ सो॰ भाग १८८-६।

४. पारिशिष्टि पर्व ६-२४४-४२।

र, वही ७-७०-१३म ।

इस दुरक्त्या में करक की सेवाओं का स्मरश किया और उसे पुनः मंत्रिपद पर नियुक्त कर क्या। इत्यक्त ने राष्ट्र को मार अधाया और नन्द का पूर्व प्रभुत्व स्थापित हो गया। परशुराम ने खित्रयों को अपनेक बार संहार किया था। नंद ने भी कम-से-कम दो बार स्वत्रियों को मानमर्दित कर हाला। महाभारत सुद्ध के बाद देश में १२ वंशों का राज्य था; किन्तु नन्द ने सब का विनाश कर दिया। तुलना करें — 'द्वितीय इव भागवः' (मत्स्य पुराया)।

#### विजय

परिस्थिति से विवश होकर नःद को अपने मान और स्थान ( राज्य ) की रचा करने के लिए अपने तत्कालीन सभी राजाओं को पराजित करने का भार लेना पढ़ा। सभी चित्रिय राजा मिलकर उसको कुचलना चाहते थे : किन्तु वे स्वयं ही नष्ट हो गये । कौशाम्बी के पौरवर्वशी राजाओं का शैशुनाग राजाओं ने इसिनए नाश नहीं किया कि कौशाम्बी का उदयन मगध के दर्शक राजा का आबुत्त (बहनोई ) या । महापदा ने कौशाम्बी का नाश करके वहाँ का राज्य अपने राज्य में मिला लिया। कीसल का इच्नाकुचंश भी मगध में सम्मिलित हो गया; क्योंकि कथा सारित्सागर में नन्द के स्कंधावार का वर्णन श्रयोध्या में पाया जाता है। इस काल तक इचवाकुवंश के कुल २५ राजाओं ने राज्य किया था। बत्तीसवीं पीढी में कलिंगवंश का राज्य सम्मिलित कर विया गया। खारवेत 3 के हाथी गुफावाले स्थित की (प्रथम शती विक्रम संबद ) नंदराय का खरलेख करते हैं कि 'बन्द प्रथम उनका चरण-चिह्न और कलिंग राजाओं का जमर मगध है गया।' जायसवाल तथा राखालदास बनजों नन्दराज की शिशुनागवंश का निद्यर्क न मानते हैं ; किन्तु यह विचार सौम्म नहीं प्रतीत होता ; क्योंकि पुरा हों में स्पष्ट कहा मया है कि जब मगध में शैशुनाग और उनके उत्तराधिकारियों का राज्य था तब ३२ कलिंग राजाओं का राज्य लगातार चल रहा था। कलिंग अधिकृत करने के बाद पच्चीसवीं पीड़ी में अध्यकों का ( गोदावरी और माहिष्मती के बीच नर्मंदा के तटपर ) तथा उस प्रदेश के श्रन्य वंशों का नारा हुआ। डी, यह संभव है। गोदावरी के तटपर 'नौनंद देहरा' नगर भी इसका योतक है कि नन्द के राज्य में दिल्या भारत का भी अधिकांश सम्मिलित या। महीशूर के अनेक श्रभिलेखों व प्रकट है कि कुन्तल देश पर नन्दों का राज्य था।

अन्य राजवंश जिसका नन्द ने विनाश किया निम्नलिखित है। पाआल ( रुहेलखंड २० वीं पीड़ी में ), काशी २४ राजा में के बाद, हैहय ( खान देश , धीरंगाबाद के कुछ भाग तथा दिख्य मालवा)—राजधानी माहिष्मती २८ शासक; कुछ (३६ राजा ), मैक्सिल (२६ राजा ); गूरुबेच—राजधानी मधुरा—(२३ राजा ); तथा ध्रवंती के वीतिहोत्र २०

१, प्र० वि० उ० रि॰ सो॰ १-८६।

२. टानी का चतुवाद ५० २१।

१. ज॰ बि॰ ड॰ रि॰ सो॰ १-४११।

४. मकीविफका का सिक्यरेखियन, आस ४,२६६; पा॰ दि॰ प्राफ पुँ० इविडया पु॰ १८६।

र. राइस का मैसूर व इर्ग के श्रायक्रेक पु॰ ३।

इस राज्य की उत्तरीसीमा नर्मदा, दिख्य में तुंशश्रदा, पश्चिम में सरवसागर तथा पूर्व में गोदावरी तथा पूर्वी बाट था—नन्द्रकाक है।

राजाओं के बाद । इन सभी राजाओं की गणना महाभारत गुद्धकास से है और यह गणमा केवल प्रमुख राजाओं की है। तुच्छ राजाओं को छोड़ दिया गया है। विष्णुपुराण कहता है—इस प्रकार मैंने तुमसे सम्पूर्ण राजवंशों का संखित वर्षान कर दिया है, इनका पूर्णतया वर्णन तो सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। अतः इससे हमें राजाओं का मध्य वर्ष निकालने में विशेष सहायता नहीं मिल सकती। नन्द का राज्य अत्यन्त विस्तीर्ण था; क्योंकि पुराणों के अनुसार वह एकच्छन राजा था (एकराट् तथा एकच्छन )। दिव्यावदान के अनुसार वह महामंडलेश था।

#### राज्यवर्ष

पुराणों में प्रायः नन्दवंश का राज्य १०० वर्ष बताया गया है; किन्तु नन्द का राज्य केवल मम वर्ष या रम वर्ष बताया गया है। पाजिटर के मत में महापद्म की काल-संख्या स्थके दीर्घजीवन का द्योतक है, जैसा मत्स्य भी बतकाता है। जायसवाक के श्रनुसार यह भोग हस प्रकार है—

- १. महानन्दी के पुत्र = वर्ष
- २. महानन्दी ३५ , ३. नन्दिवद्ध<sup>९</sup>न ४० ..
- ζ, πετασι σο <u>μ</u>
- ४. मुरह ८,,
- प्र. श्र**निरुद्ध** ६ ,,

कुल १०० वर्ष

जैनाधारों से भी यही प्रतीत होता है कि नन्दवंश ने प्राय: १०० वर्ष अर्थात् ६५ वर्ष पराज्य किया; किन्तु चार प्रन्यों में (वायु धी, इ, के० एत ) अप्रष्टाविशति पाठ है। रायचीघरी के विचार में अष्टाशीति अष्टाविशति का शुद्ध पाठ है। तारानाथ के अनुसार नन्द ने २६ वर्ष राज्य किया। सिंहल-परम्परा नवनन्दों का काल केवल २२ वर्ष बतलाती है। नम्द ने क० सं० २०३५ से २०६३ तक २८ वर्ष राज्य किया।

## विद्या-संरक्षक

आर्थमंजुश्रीम्लकल्प के अनुसार महापद्म नन्द विद्वानों का ;महान् संरच्चक था। वरकि उसका मंत्री था तथा पाणिन उसका प्रिय-पात्र था। तोभी राजा को मंत्रि-मंडल से पटती नहीं थी; क्योंकि राजा प्रतापी होने पर भी सत्यसंध था। भाग्यवश राजा बुदापे में बीमार होकर चल बसा और इस प्रकार के विचार-वैमनस्य का बुरा प्रभाव न हो सका। मरने के बाद इसका कोष पूर्ण था और सेना विशाल थी। इसने वह नई तौल वलाई, जिसे

प्य तुर्शातो वंशस्तवोक्तो मुभुजां सया ।
 निक्तिको गदितु शक्यो नैय वर्षशतैरिप ॥ विष्कु ४-२४-१२२ ।

२. अष्टाशीति तु वर्षायि प्रथिभ्यांचै भोष्यति पाठान्तर अष्टाविशति ।

**३. पार्जिटर पृ० २४ ।** 

४. ७० वि० ४० रि० सो० ४-६८ ।

र. परिशिष्ट पर्य ६-२३१-२<u>:</u> अ-३२६-३३ ।

६. इत्पिरियक दिस्त्री पु० १%।

७. पाव्यिनि २-४-२१ ( सच्य )।

नन्दमान कहते हैं। यह वररुचि को प्रतिदिन १०८ दिनार देता था। वररुचि किन, दार्शनिक तथा वैयाकरण था श्रीर स्वरचित १०८ श्लोक प्रतिदिन राजा को सुनाया करता था।

#### उत्तराधिकारी

पुराणों के श्रनुवार नन्द के श्राठ पुत्र थे, जिनमें सुकल्प, सहल्प, सुमात्य या सुमाल्य ज्येष्ठ था। इन्होंने महापदा के बाद कमशः कुल मिलाकर १२ वर्ष राज्य किया। महाबोधिषंश र उनका नाम इस प्रकार बतलाता है। उन्रसेन, महापदा, पराहुक, पाराहुगति, राष्ट्रपाल, गोविषांक्क, दशसिद्धक, कैवर्त तथा धननन्द। हेमचन्द के श्रनुसार नन्द के केवल सात ही पुत्र गद्दी पर नैठे। इनके मंत्री भी कल्पक के वंशज थे; क्योंकि कल्पक ने पुनः विवाह करके संतान उत्पन्न की। नवम नन्द का मंत्री शक्टार भी कल्पक का पुत्र था।

सबसे छोटे माई का नाम धननन्द था; क्योंकि उसे धन एकत्र करने का शौक था। किन्तु सत्य बात तो यह है कि सारे भारत को जीतने के बाद नन्द ने अनेक राजाओं से प्रचुर धन एकत्र किया था। अतः इसे धन का लोभी कहा गया है और यह निन्नानने करोड़ स्वर्णमुदा का स्वामी था। इसने गंगानदी की धारा में द्व करोड़ रुवये गड़वा दिये, जिससे चोर सहसा न ले सकें, जिस प्रकार आज कल बेंक आफ हंगलएड का खजाना तफ्सा नदी के पास वियुत् शिक्त लगाकर रक्खा जाता है। तमिल प्रन्थों में भी नन्द के पाटलिपुत्र एवं गंगा की धारा में गड़े धन का वर्णन है। हुएनसंग नन्द के सप्तरहों के पाँच खजानों का वर्णन करता है। नन्द ने चमड़ा, गोंद, पेड़ और पत्थरों पर भी कर लगाया था।

# पूर्व एवं नवनन्द

जायसवाल तथा हरित कृष्णदेव नवनन्द का श्रर्थ नव (६) नन्द नहीं, वरन् नृतन या नया नन्द करते हैं। जायसवाल पूर्व नन्द वश में निम्नलिखित राजाओं को गिनते हैं—

श्वनिरुद्ध, मुराड, नन्द प्रथम, ( वर्द्ध न ), नन्द द्वितीय, ( महानन्द ), नन्द तृतीय ( महादेव ) तथा नन्द चतुर्थ ( श्वनाम श्ववयक्त )। जायसवाल के मत में इन नामों को ठीक इसी प्रकार फुछ श्वन्य प्रन्थों में लिखा गया है; किन्तु पार्जिटर द्वारा एकत्रित किसी भी इस्त-लिपि से इसका समर्थन नहीं होता।

चेमेन्द्र चन्द्रगुप्त को पूर्वनन्द्र का पुत्र बतलाता है; किन्तु जेमेन्द्र ' की कथामंजरी तथा

- १. परिशिष्ट पर्व म-११-१६।
- २. पासी संज्ञाकोष ।
- ३. परिशिष्ट पर्व द-१-१० ।
- ४. सुद्राराषस १; ६-२०।
- ४. क्रम्यास्वामी प्रवगर का दिक्या भारतीय इतिहास का बारंभ ए० मधा
- ६. वाटसे र∙३६।
- ७. दूरनर का महावंश, भूमिका ३६।
- म, ज॰ वि॰ ड॰ रि॰ सो॰ १-म७।
- प्र• वि॰ ड॰ रि॰ सो॰ ४-६१ 'नन्द प्रकिंपर व घेटर' ।
- १०. बृहरकथा संजरी कथापीठ, २४। तुलाना करें 'योगानन्दे यहाः शेषे पूर्वनन्द् सुतस्ततः । चन्द्रगुक्षो दृतो राज्ये चायन्येन सहीजसा ।'

सीमदेव के कथासिरिसागर में पूर्वनन्द की योगानन्द से भिन्न बतलाया गया है, जो मृत नन्दराज के शरीर में प्रवेश करके नंद नामधारी हो गया था। पुराण, जैन एवं सिंहल की परम्पराएँ केवल एक ही वंश का परिचय कराती हैं भीर वे नव का श्रर्य हही करती हैं न कि नूनन। अतः जायसक्तल का मत अमारमक प्रतीत होता है।

#### नन्दों का अन्त

ह्राहारा, बौद एवं जैन परम्पराश्चों के श्रनुसार चाएक्य ने ही नन्हों का विनाश कर चन्द्रगुप्त मौर्य का श्वभिषेक करवाया : उन प्रयास में महायुद्ध भी हुआ। नन्द राजवंश का पन्न लेकर सेनापित भद्दाल रएक्नेत्र में चन्द्रगुप्त से मुठभेड़ के लिए आ डटा ; किन्तु वह हार गया और विजयश्री चन्द्रगुप्त के हाथ लगी।

इस प्रकार नन्दकाल में मगध का सारे भारत पर प्रभुत्व छ। गया और नन्दों के बाद मगध पर मौर्य राज्य करने लगे। चन्द्रगुप्त के शासनकात में युनानियों का छक्का छूट गया। चन्द्रगुप्त ने युनानियों को भारत की सीमा से सुदूर बाहर भगा दिया। प्रियदशों राजा के शासनकाल में भारत कृपाण के बत पर नहीं, प्रत्युत् धर्म के कारण विजयी होकर सर्वत्र ख्यात हो गया तथा जगद्-गुरु कहलाने लगा।

## उपसंहार

इस प्रकार पुराणों के अध्ययन से हम पाते हैं कि अनेक राजाओं का वर्णन किसी उद्देश्य या लच्य को लेकर किया गया है। इन पुराणों में महावलवान, महावीर्यशाली, अनन्त धनसंवय करनेवाले अनेक राजाओं का वर्णन है, जिनका कथामात्र ही काल ने आज शेष रक्खा है। जो राजा अपने शत्रुसमूह को जीतकर स्वच्छन्द गति से समस्त लोकों में तिचरते थे, आज वे ही काल-वायु की प्रेरणा से सेमर की रूई के ढेर के समान अनि में भस्मीभूत हो गये हैं। उनका वर्णन करते समय यह सन्देह होता है कि वास्तर में वे हुए थे या नहीं। किन्तु पुराणों में जिनका वर्णन हुआ है, वे पहले हो गये हैं। यह बात सर्वथा सत्य है, किसी प्रकार भी मिध्या नहीं है, किन्तु अब वे कहाँ है। इसका हमें पता नहीं। 3

अशोक का प्टरनल रेखिअन, हिन्दुस्तान रिब्यू, अप्रिल १६४१।

२ महाबद्धान्महावीर्याननन्तथनसंचयान् । क्रुतान्तेनाच विक्षना कथाशेषाकराधिपान् ४-२४-१४२ ।

३. सत्यं न मिथ्या कनुते न विद्यः । ४-२४-१४३ ।

### अष्टादश अध्याय

## धार्मिक एवं बौद्धिक स्थान

## (क) गया

गया भारत का एक प्रमुख तीर्थस्थान तथा मगध का सर्वोत्तम तीर्थस्थान है। गया में भी सर्वश्रेष्ठ स्थान विष्णुपद है। महाभारत अनेक तीर्थ स्थानों का वर्णन करता है; किन्तु विष्णुपद का नहीं। 'सांवत्र्यांस्तु पदम्' या इससे विभिन्न पाठ 'सावित्रास्तुपदं' महाभारत में पाया जाता है ऋग्वेद में विष्णु सूर्य के लिए प्रथुक्त है तथा सवितृ उदयमान सूर्य के लिए। ऋग्वेद में विष्णु के तीन पदों का वर्णन मिलता है। स्वितृपद या विष्णुपद इसी पर्वतिशाला पर था. सहाँ ब्रक्षयोनि या योनिद्वार बतलाया गया है।

विष्णु के तीन पदों में प्रथम पद पूर्व में विष्णुपद पर था। द्वितीय पद न्यास (विपाशा) के तट पर, गुरुदासपुर एवं कांगड़ा जिले के मध्य, जहाँ नदी घूमती है, एक पर्वतशिखर पर था। तृतीय पद खेत द्वीप में संभल ( वल्क्स ) के पास था, जहाँ तिन्वती साहित्य के अनुसार सूर्य-पूजा की खूब धूम थी। इस दशा में तीनों पद एक रेखा में होंगे।

महाभारत में युधिष्ठिर की 'उदयन्तं पर्वतं' जाने की कहा जाता है, जहाँ 'सवितृपरं' दिखाई देगा। रामायण में इसे उदयगिरि कहा गया है। यास्क के 'त्रेधा निद्धे परं' की व्याख्या करते हुए कहता है कि उदय होने पर एक पद गया के 'विष्णुपद' पर रहता है। इससे स्पष्ट है कि गया की भारतभूमि या आर्यावर्त्त की पूर्व सीमा माना जाता था। 'गया माहारम्य' में कहा गया है कि 'गय' का शारीर कोलाहल पर्वत के समकत्त्व था। कोलाहल का अर्थ होता है शब्द-पूर्ण और संभवतः इसीको महाभारत में 'गीत नादितम्' कहा है।

१. वायु २-१०४।

२. महाभारत १-८२-६२; १-६१; १४-१८-८८ ।

६. ऋग्वेद १-२२-१७।

४. ज॰ वि॰ ड॰ रि॰सो॰ १६३८ ए॰ ८६-१११ गया की प्राचीनता, ज्योतिषचन्द्र घोष खिखत ।

र. इविडयन करचर, आग १ पू॰ २११-१६, ज॰ वि॰ ड॰ दि॰ सो॰ १६६४ पू॰ ६७-१००।

६. रामायया २-६८ १८-१६; ७-६६-४४ ।

७. निरुक्त १२-६ ।

राजेन्द्रलाल मित्र के मत में भयासुर की कथा बौदों के ऊपर ब्राह्मणिविजय का छोतक है। वेणीमाधव बक्झा के मत में इस कथा की दो प्रष्टिअभियाँ हैं—(क) दैनिक सूर्यश्रमण चक्क में प्रथम किरण का दर्शन तथा (ख) कोलाइल पर्वत या गया-पर्वतमाला की भूकम्पादि से पुनीनर्माण। प्रथम तो खगोल श्रीर द्वितीय भूगर्भ की प्रतिक्रिया है।

श्रमूर्तरयस् के पुत्र राजिष 'गय' ने गया नगर बसाया। यह महायज्ञकर्ता मान्धाता का समकालिक था। गयस्रात ऋग्वेद का ऋषि है।

# ( ख ) हरिहरक्षेत्र

यहाँ प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा के समय मेला लगता है। कहा जाता है कि यहाँ पर गज-प्राह संप्राम हुआ था, जब विष्णु ने वाराह-रूप में गज की रत्ता की थी। पाएडवों ने भी अपने पर्यटन में इसका दर्शन किया था। पहले इसी स्थान के पास शोणभद्र गंगा से मिलती थी। इसीसे इसे शोगपुर (सोनपुर) भी कहते हैं। यहाँ शैव एवं वेष्णवों का मेल हुआ था। गंगा शैवों की छोतक है तथा गएडकी वैष्णवों की, जहाँ शालिप्राम की असंख्य मूर्तियाँ पाई जाती हैं। इस सम्मिलन की प्रसन्नता में गंगा, सरयू, गंडकी, शोण और पुनपुन (पुन:पुन:) पाँच नदियों के संगम पर प्रतिवर्ष मेला लगने की प्रथा का आरम्भ हुआ होगा।

## (ग) नालन्दा

नालन्दा पटना जिले में राजिगिरि के पास है। बुद्धघोष के अनुसार यह राजिगिरि से एक योजन पर था। हुएनसँग कहता है कि आमकुंज के मध्य तहाग में एक नाग रहता था। उसीके नाम पर इसे नालन्दा कहने लगे। दूसरी व्याख्या को वह स्वयं स्वीकार करता है और कहता है कि यहाँ बोधिसत्त्व ने प्रचुर दान दिया। इसीसे इसका नाम नालन्दा पड़ा— 'न आतं ददाति नालन्दा'।

यहाँ पहले श्राम का घना जंगल था, जिसे ५०० श्रेष्ठियों ने दशकीट में कय करके खुद की दान दिया। बुद्ध-निर्वाण के बाद शकादित्य नामक एक राजा ने यहाँ विहार बनाया। बुद्धकाल में यह नगर खुब घना बसा था। किन्तु बुद्ध के काल में ही यहाँ दुर्मिच भी हुआ था। बुद्ध ने यहाँ श्रानेक बार विश्राम किया। पार्श्व के शिष्य उदक निगंठ से बुद्ध ने नालन्दा में शास्त्रार्थ किया। महावीर ने भी यहाँ चौदह चातुर्मास्य बिताय। राजगिरि से एक पथ नालन्दा होकर पाटलिपुत १० जाता था।

१. गया और बुद्धगया, कवकत्ता, १६६१ ए० ४६।

२. ऋग्वेद १०-६१-६४।

६. महाभारत ६-८२ १२०-१२४ ।

४, दीवनिकाय टीका १-१३४।

**४. वाटर्स २-१६६; २-१६७**।

६. दीवनिकाय ७८ ( राहुख सम्पादित )।

७. संयुत्त निकाय ४-६२२।

म. सेकेंड दुक आफ ईस्ट, भाग २ ए० ४१६-२०।

**३. कर्पसूत्र ६**।

वीचनिकाय प्र• १२२, २४६ ( राह्व संपादित )।

# (घ) पाटलिपुत्र

बुद्ध ने भविष्यवाणी की थी कि प्रसिद्ध स्थानों, हाटों झौर नगरों में पाटलिपुत्र सर्वश्रेष्ठ होगा; किन्तु झिन, जल एवं झान्तरिक कलहों से इसे संकट होगा। बुद्ध के समय यह एक छोटा पाटलि गाँव था। बुद्ध ने इस स्थान पर दुर्ग बनाने की योजना पर झजातशत्र के महामंत्री वर्षकार की दूरदर्शिता के लिए प्रशंसा की। बुद्ध ने यहाँ के एक विशाल भवन में प्रवचन किया। जिस मार्ग से बुद्ध ने नगर छोड़ा, उसे गौतम द्वार तथा घाट को गौतमतीर्थ कहते थे। बुद्ध का कमरहल और कमरबन्द मृत्यु के बाद पाटलिपुत्र में गाड़ा गया था।

हुयेनसंग<sup>2</sup> के अनुसार एक ब्राह्मण शिष्य का विवाह, खेल के रूप में एक पाटली की शाखा से कर दिया गया। सन्ध्या समय कोई वृद्ध मनुष्य एक स्त्री एवं श्यामा कन्या के साथ यहाँ पहुँचा और पाटली के नीचे उसने रात भर विश्राम किया। ब्राह्मण्डमार ने हसी कन्या से पुत्र उत्तरनन किया और तभी से इस प्राम का नाम पाटलिपुत्र हुआ। अन्य मत यह है कि एक आर्य ने मातृपूजकवंश की कन्या से विवाह किया और वंश-परम्परा के अनुसार नगर का नाम पाटलिपुत्र रक्खा।

वाडेल का मत है कि पाटल नरकविशेष है और पाटलि पुत्र का अर्थ होता है—नरक से पिता का उद्धार करनेवाला पुत्र। इस नगर के प्राचीन नाम असुमपुर और पुष्पुर भी पाये जाते हैं। यूनानी लोग इसे पलिबोधरा तथा चीनी इसे प-लिन-तो कहते हैं।

जब तत्त्वशिला में विदेशियों के आक्रमण के कारण ब्रह्मविद्या की प्रवलता घटने लगी तब लोग पूर्व की ओर चले और भारत की तत्कालीन राजधानी पाटलिपुत्र को ब्राने लगे। राजधोलर कहता है—पाटलिपुत्र में शास्त्रकारों की परीचा होती थी, ऐसा सुना जाता है। यहीं उपवर्ष, वर्ष, पाणिन, पिंगल, व्याहि, वरकिच और पतंजलि परीचा में उत्तीर्ण होकर ख्यात हुए। हरप्रसाद शास्त्री के मत में ये नाम काल-परम्परा के अनुकून हैं; क्योंकि मगधनासियों का कालकम और ऐतिहासिक ज्ञान अच्छा था। व्याकरण की दृष्टि से भी यह कालकम से प्रतीत होता है; क्योंकि वर्षोपवर्षो होना चाहिए; किन्तु हम 'उपवर्षवर्षों पाठ पाते हैं।

### उपवर्ष

उपवर्ष मीमांसक था। इसकी सभी रचनाएँ नष्टशय हैं। कृष्णदेवतंत्र चूड़ामिए में कहता है कि इसने मीमांसासूत्र की वृत्ति लिखी थी। शाबरभाष्य में उपवर्ष का एक उद्धरण मिलता है। कवासरित्सागर कहता है कि कात्यायन ने इसकी कन्या उपकीषा का पाणिपीडन किया।

१. महावसा ६-२८७ ; महापरिनिन्वाया सुत्त, दीवनिकाय ए० १२६ ( राहुस )।

२. वाटसं २ ८० ।

३. रिवोर्ट मान एक्सकेवेशन ऐट पाटलियुत्र, माई० ए० वाडेस, कलक्ता १६०३।

४. त्रिकायड शेष ।

४. काव्यमीमांसा ए० ४४ ( गायकवाद सिरीज )।

६. मगधन बिटरेचर, कबकत्ता १६२६ ए० २३।

७. साच्य १-१ ।

य. कथासरिस्सागर १-४।

भोज भी इसका समर्थन करता है और श्रेमियों तथा श्रेमिकाओं के बीच दूत किस प्रकार काम करते हैं, इसका वर्णन करते हुए कहता है कि वरकिच के गुरु उपवर्ष ने अपनी कन्या उपकोषा का विवाह वरकिच या कात्यायन से ठीक किया। अवन्तीसुन्दरीकथासार भी न्याडि, इन्द्रदत्त एवं उपवर्ष का एक साथ उल्लेख करता है।

#### वर्ष

वर्ष के संबंध में कथासरित्सागर से केवल इतना ही हम जानते हैं कि वह पाणिनि का गुरु था। श्वतः यह भी पश्चिमीत्तर से यहाँ श्वाया। संभवतः यह श्वाजातशत्रु का मंत्री वर्षकार हो सकता है।

### पाणिनि

संस्कृत भाषा का प्रकार विद्वान पाणिनि पाठान था और शलातुर का रहनेवाला था। इसकी माता का नाम दाली था। हुवेनसंग इसकी मृत्ति का शलातुर में उल्लेख करता है। पतंजिल के अनुसार कौत्स इसका शिष्य था। इस पाठान ने श्रष्टाध्यायी, गणपाठ, धातुपाठ, लिंगानुशासन और शिक्षा लिखी, जिसकी समना आजतक किसी श्रन्य भारतीय ने नहीं की। इसने अपने पूर्व वैयाकरणआपिशलि, काश्यप, गार्ग्य, गालव, चकवर्मा, भारद्वाज, शाकटायन, शाकल्य, सोनक एवं स्कोटायन सभी को मात कर दिया।

इस पाठान वैयाकरण का काल विवादास्पद है। मोल्डस्ट्रकर इसे संहिता - निर्माण के समीप का बतलाता है। सत्यवत भट्टाचार्य तो इसे यास्क से पूर्व मानते हैं। कौटल्य केवल ६३ आजर एवं चार परों का वर्णन करता है। पाणिनि ६४ एवं सुबन्त-तिङन्त दो ही परों का उल्लेख करता है। सायण अपने तैत्तिरीय ब्राह्मण भाष्य में कहता है कि नाम, आख्यात, उपसर्ग निपात और चतुस्पद व्याख्या श्रोत है, जिनका यास्क भी अनुशरण करता है, यद्यपि वे पाणिनि विहित नहीं है। कौटल्य ने पाणिनि का अनुसरण न किया, इससे सिद्ध है कि पाणिनि की तबतक जड़ नहीं जमी थी, जिसे इन्हें प्राचीन और प्रामाणिक माना जाता। अपितु पाणिनि बुद्ध के समकालीन मस्करी का उल्लेख करता है। आर्थ मंजुश्रीमुलकल्प कहता है कि वररुचि नन्द का मंत्री था तथा पाणिनि इसका प्रेमभाजन था। बौद्ध साहित्य में इसे बौद्ध बतनाया गया है। क० एं० २००० में यह ख्यात हो चुका था।

### पिंगल

पिंगल ने छन्दःशास्त्र के लिए वहीं काम किया, जो पाणिनि ने व्याकरण के लिए किया। यदि श्रशोकावदान विश्वस्त माना जाय तो विन्दुक्षार ने श्रपने पुत्र श्रशोक को पिंगल नाम के श्राक्षम में श्रिक्षा के लिए भेजा था।

१. श्रुँगारप्रकाश द्ताध्याय (२७ द्राध्याय)।

२. त्रिनेख के उत्तरपश्चिम लाह (खाहुत ) प्राप्त इसे भाजकत बताते हैं— नन्द्रवास दे।

६. पाखिनि।

४. जायसवास का इम्पिरियस हिस्ट्री पृ० १४।

#### व्याडि

व्याहि भी पाठान था और अपने मामा पाणिनि के वंश का प्रनप्ता था, क्योंकि इसे भी दाचायण कहा गया है। इसने लच्चश्लोकों का संप्रह तैयार किया, जिसे पतंजिल श्रायनत आदर और श्रव्हा की दृष्टि से देखता है। भर्नु हरि-वाक्यपदीय में भी कहा गया है कि संप्रह में १४,००० पदों में व्याकरण है। कुछ विद्वानों का मत है कि पतंजिल ने संप्रह के उत्पर ही माध्य किया, क्योंकि प्रथम सूत्र 'श्रथशब्दानुशासनम्' जिसपर पतंजिल भाष्य करता है, न तो पाणिनि का ही प्रथम सूत्र है और न वार्तिक का ही। इस प्रकार, हम देखते हैं कि पाणिनि, व्याहि, वर्ष इत्यादि पाठान पंडितों ने संस्कृत की जो सेवा की, वह दुलें म है।

### वररुचि

वरहिच कात्यायन गोत्र का था। इसने पाणिनि हूर्तों पर वार्तिक लिखा। वार्तिकों की कुल संख्या ४०३२ है, जो महाभाष्य में पाये जाते हैं। कैयट अपनी महाभाष्य टीका में ३४ और वार्तिकों का उल्लेख करता है। पाणिनि पश्चिम का था और कात्यायन पूर्व का। अतः भाषा की विषमता दूर करने के लिए वार्तिक की आवश्यकता हुई। नन्द की सभा में दोनों का विवाद हुआ था। पतंजिल पुष्यमित्र शुंग का समकालोन था।

यद्यपि बौद्धों एवं जैनों ने श्रपने मत प्रचार के लिए प्रचलित भाषा क्रमशः पाली एवं प्राकृत को श्रपनाया, तो भी यह मानना भूल होगा कि इन मतों के प्रचार से संस्कृत को धक्का लगा । पूर्वकथित विद्वान प्रायः इन मतों के प्रचार के बाद ही हुए, जिन्होंने संस्कृत साहित्य के विभिन्न श्रंगों को समृद्ध किया । जनता में प्रचार के लिए ये भले ही चलती भाषा का प्रयोग करें; किन्तु ये सभी भारत की साधारण राष्ट्रभाषा संस्कृत के पोषक थे। इन्होंने ही बौद्धों की उत्तर शाखानाले संस्कृत वाक्मय को जन्म दिया । सत्यतः इन मतों के प्रचार से संस्कृत को धक्का न लगा, प्रत्युत इसी काल में संस्कृत भाषा श्रीर साहित्य परिषक्व हुए।

#### भास

भास अपने नाटक में वत्सराज उदयन, मगधराज दर्शक तथा उज्जीयनी के चराडप्रद्योत का उल्लेख करता है। अतः यह नाटक या तो दर्शक के शासनकाल में या उसके उत्तराधिकारी उदयी (क॰सं॰ २६१४-२६३१) के शासनकाल में लिखा गया है। अभी नाटकों के भरतवाक्य में राजसिंह का उल्लेख है जो सिंहों के राजा शिशुनागवंश का द्योतक है, जिनका लांच्छन सिंह या। ग्रुप्तों का भी लांच्छन सिंह था; किन्दु भास कालिदास के पूर्व के हैं। अतः शिशुनाग काल में ही भास को मानना संगत होगा। अतः हम पाते हैं कि रूपक, व्याकरण, इक्ट इत्यादि अनेक लेकों में साहित्य की प्रचुर उन्नति हुई।

१. पाणिनि २-३-६६।

र, स्वप्नवासवदत्तम् ६-१६ ।

रे. पाखिनि २-२-३१।

# एकोनविंश ऋध्याय

## वैदिक साहित्य

प्राचीनकाल से श्रुति दो प्रकार की मानी गई है—वैरिकी श्रौर तांत्रिकी। इन दोनों में कीन श्रिक प्राचीन है, यह कहना कठिन है। किन्तु नि:सन्देह वैदिक साहित्य सर्वमत से संसार के सभी धर्मप्रं वों की श्रोपत्ता प्राचीन माना जाता है।

बैदिक शिहिस्य की रचना कव और कहाँ हुई, इसके संबंध में ठीक-ठीक निर्णय नहीं किया जा सकता। यथि इतिहासकार के लिए तिथि एवं स्थान अत्यावश्यक है। आजकत भी लेखक का नाम और स्थान प्रायः आदि और अंत में लिखा जाता है। ये पृष्ठ बहुधा नष्ट हो जाते हैं या इनकी स्थाही फीकी पड़ जाती है। इस दशा में इन हस्तलिपियों के लेखकों के काल और स्थान का ठीक पता लगाना कठिन हो जाता है।

पाश्चास्य पुरातत्त्वविदों ने सारतीय साहित्य की महती सेवा की। किन्तु उनकी सेवा निःस्वार्थ न थी। हम उनके विद्याव्यसन, श्रनुसंघान, विचित्र सुम, लगन श्रीर धुन की प्रशंसा भले ही करें, किन्तु यह सब केवल ज्ञान के लिए, ज्ञान की कच्च भावना से प्रेरित नहीं है। हमारे प्रं श्रों का श्रनुवाद करना, उनपर प्रायः लम्बी-चौदी श्रालोचना लिखना, इन सबका प्रायः एक ही उद्देश्य था—इनकी पोल खोलकर धार्मिक या राजनीतिक स्वार्थसिद्ध करना। निष्पचता का होंग रचने के लिए बीच में यत्र-तत्र प्रशंसावाक्य भी डाल दिये जाते। इसी कारण पाश्चास्य विद्वान् श्रीर उनके श्रनुयायी पौरस्त्य विद्वानों की भी प्रवणता यूनानी श्रीर रोमन साहित्य की श्रोर होती है। ये विद्वान् किसी भी दशा में वैदिक साहित्य की बाइविल के श्रनुसार जगदुत्पत्ति का श्रादि काल ४००४ खुन्ड पूर्व से पहले मानने को तैयार नहीं।

विभिन्न विद्वानों ने वेदरचना का निम्नलिखित काल वतलाया है। यथा-

| विद्वन्नाम             | निम्नकाल    | उच्चकाल       |
|------------------------|-------------|---------------|
| मोचम्बर्               | क सं ० २३०० | क० सं० १६००   |
| मुग्धानल               | ,, ,, २१००  | ,, ,, 9900    |
| ह्रॉग                  | ,, ,, 9000  | ,, ,, 9900    |
| विलसन् ग्रिफि <b>थ</b> | ,, ,, ٩६००  | ,, ,, 9900    |
| पा <b>जिटर</b>         | ر, بر       | ,, ,, &00     |
| तिसक                   | कि०पु० ३००० | कि पूर्व ३००० |

१. इबिडयन कवाचर ४-१४६-७१ ऋग्वेद व मोइनजोद्दो, बच्मया स्वरूप बिखित ।

२. कश्याया वर्षे १४ संस्था १ ए० २६-४० 'महाभारतांक' महाभारत और पारचात्य-विद्वानुः गंगाशंकरमिश्र विवित ।

३. संस्कृतरत्नाकर - वेदाञ्क १६६६ वि॰ सं॰ पु॰ १६७, वेदकास - निर्योय---श्री विद्याधर स्निस्ति ।

| विद्वन्नाम             | निम्नकाल                  | उच्चकाल           |
|------------------------|---------------------------|-------------------|
| श्चविनाशचन्द्र दास     | क० पू॰ २७,०००             | क० पू॰ ३०,०००     |
| दीनानाथ शास्त्री चुलैट | ,, ,, २०,० <b>०</b> ०     | ,,      ,, ٤٠,٠٠٥ |
| नारायण भावनपागी        | २,४०,०००                  | ٥٥,٥٥,٥٥,٥٥       |
| दयानन्द                | १,६७,२६,४६,६८४ वर्ष पूर्व |                   |
|                        |                           |                   |

#### रचयिता

वेदान्तिक सारे वैदिक साहित्य की सनातन अनादि एवं अपीरुषेय मानते हैं। इस दशा में इनके रचयिता, काल और स्थान का प्रश्न ही नहीं उठता। नैयायिक एवं नैरुक्तक इन्हें पौरुषेय मानते हैं। महाभारत लिखित भारतीय परम्परा के अनुसार कृष्णद्वीपायन पराशर सुत ने वेदों का सम्पादन किया। इसी कारण इन्हें वेदव्यास कहते हैं। वेदव्यास महाभारत युद्ध के समकालीन थे। अतः इनका काल प्रायः किसावत १२०० है।

वेद चार हैं। प्रत्येक की अनेक शाखाएँ हैं। प्रत्येक वेद का ब्राह्मण ( व्याख्या प्रंथ ) होता है। अध्यविद को छोड़कर प्रत्येक के ब्यारएयक होते हैं, जिन्हें जंगत में वानप्रस्थों को पढ़ाया जाता था। प्रत्येक वेद की उपनिषद् भी होती है। वेदसाहित्य-कम इस प्रकार है।

वेद संहिता के चार भेद हैं - ऋक्, यजुः, साम और अर्थव वेद।



## वेदोद्गम

सारे वेदों की उत्पत्ति एक स्थान पर नहीं हुई; क्योंकि आधुनिक वैदिक साहित्य अनेक स्थान एवं विभिन्न कालों में निर्मित छंदों का संप्रहमात्र है। अतः यह कहना दुस्साहस होगा कि किस स्थान या प्रदेश में वेदों का निर्माण हुआ। यहाँ केवल यही दिखलाने का यत्न किया जायगा कि अधिकांश वैदिक साहित्य की रचना किस प्रदेश में हुई।

वैदिक इंडेक्स के रचियताओं के मत में आदिकाल के भारतीय आर्थ या ऋग्वेद का स्थान सिंधु नदी से क्षिक्त वह प्रदेश है, जो १५ श्रीर १३० उत्तरी अचांश तथा ०० और ०० पूर्व देशान्तर के मध्य है। यह आजकल की पंचनद भूमि एवं सीमान्त पश्चिमोत्तर प्रदेश का चित्र है। 'मुग्धानल' कहता है कि आजकल का पंजाब विशाल बंजरप्रदेश है, जहाँ रावलपिंडी के पास उत्तर-पश्चिम कोण को छोड़ कर अन्यत्र कहीं से भी पर्वत नहीं दिखाई देते और न मौसिमी हवा ही टकराती है। इधर कहीं भी प्रकृति का भयंकर उत्पात नहीं दिखाई देता, केवल शीततुं में अल्पवृष्टि हो जाती है। उपःकाल का दश्य उत्तर में अन्य किसी स्थान की अपेचा भव्य होता है। अतः हापिकन्स का तर्क बुद्धिसंगत प्रतीत होता है कि केवल प्राचीन मंत्र हो ( यथा वरुण एवं उपः के मंत्र ) पंजाब में रचे गये तथा शेष मंत्रों की रचना अम्बाला के दिखण, सरस्वती के समीप, प्रतित्र में हुई, जहाँ ऋग्वेद के अनुकृत सभी परिस्थितियों मिलती हैं।

### उत्तर पंजाब

वुलनर कहता है कि आयों के अम्बाला के दिल्ल प्रदेश में रहने का कोई अमाण नहीं मिलता है। ऋग्वेद में निदयों के घर्षर शब्द करने का उल्लेख है तथा ख़्जों के शीत के कारण पत्रहीन होने का उल्लेख है। अतः वुलनर के मत में पत्रविहीन ख़्ज्ज पहाड़ों या उत्तर पंजाब का संकेत करते हैं। वुलनर के मत में अनेक मंत्र इस बात के घोतक हैं कि वैदिक ऋषियों को इस बात का ज्ञान था कि निदयाँ पहाड़ों को काउकर बहती हैं, अतः अधिकांश वैदिक मंत्रों का निर्माण अम्बाला खेत्र में हुआ, ऐसा मानने का कोई भी कारण नहीं है।

#### प्रयाग

पाजिटर का मत है कि ऋग्नेद का श्रिकिश उस प्रदेश में रचा गया जहाँ ब्राह्मण धर्म का विकास हुआ है तथा जहाँ राजा भरत के उत्तराधिकारियों ने गंगा-यमुना की श्रम्तर्वेदी के मैदान में राज्य किया था। ऋग्वेद की भाषा, जार्ज प्रियर्शन के मत में, श्रम्तर्वेद की प्राचीनतम भाषा की द्योतक है, जहाँ आर्य-भाषा शुद्धतम थी श्रीर यहीं से वह सर्वत्र फेंली।

१, वैदिक इंडेक्स भाग १।

२. बुबेटिन प्राफ स्कूल प्राफ प्रोरियंटल स्टडीज. लम्दन, भाग १०।

३. ऋग्वेद २-३४-४ तथा ४-२६-२।

४. ऋखेद् १०-६८-१० ।

र. पेंशियंट इविस्थन हिस्टोरिकक्ष ट्रेडिशन विस्तित एफ॰ ई॰ पार्किटर । १८

जहाँ तक पंजाब का प्रश्न है, यह आयों के उत्तर-पश्चिम से भारत में आने के सिद्धान्त पर निर्धारित है। इन लोगों का मत है कि आर्य बाहर से आये और पंजाब में बस गये और यहीं वेद-मंत्रों का प्रथम उच्चारण हुआ। यहीं पहले-पहल यज्ञापिन धूम से आकाश अच्छा-दित हो उठा और यहीं से आर्य पूर्व एवं दिल्लण की ओर गये जिन प्रदेशों के नाम वैदिक साहित्य में इम पाते हैं। आर्यों का बाहर से भारत में आक्रमणकारी के कर में आने की बात केवल अम है और किसी उर्वर मस्तिष्क की कोरी कल्पना मात्र है, जिसका सारे भारतीय साहित्य में या किसी अन्य देश के प्राचीन साहित्य में कोई भी प्रमाण नहीं मिलता। सभी प्राचीन साहित्य इस विषय में मौन हैं। इसके पन्न या विपन्न में कोई प्रवत्त प्रमाण उपलब्ध नहीं है।

## पंजाब एवं ब्राह्मण दृष्टिकोण

श्रन्यत्र वह सिद्ध करने का यत्न किया गया है कि सृष्टि का प्रथम मनुष्य मूलस्थान (मुलतान) में पैदा हुआ। वह रेखागियत के श्रनुपात (Geometrical progression) से बढ़ने लगा और कमशः सारे उत्तर भारत में फैल गया।

वेदों का निर्माण आर्थ सभ्यता के आरंभ में ही न हुआ होगा। सीमान्त पश्चिमोत्तर प्रदेश एवं पंजाब में कोई तीर्थ स्थान नहीं है। इसे आर्थ अद्धा की दृष्टि से भी नहीं देखते थे।

महाभारत में कर्ण ने पंचनद के लोगों को जो फटकार सुनाई है, वह सचमुच झाझणों की दृष्टि का बोत्तक है कि ने पंजाब को कैश सममते थे। इनका उवचन पौर्ष एवं अभद होता है। इनका संगीत गर्दभ, खच्चर और ऊँट की बोली से मिलता-जुलता है। वाल्हीक (कांगड़ा अदेश) एवं मदवासी (रावी तथा चनाव का भाग) गो-मांस भन्नण करते हैं।

ये पलाराडु के साथ गौड मिरिरा, भेड़ का मांस, जंगली शूकर, कुक्कुट, गोमांस, गर्दभ श्रौर केंट निगल जाते हैं। ये दिमाचल, गंगा, जमुना सरस्वती तथा कुरुचेत्र से दूर रहते हैं श्रौर स्मृतियों के श्राचार से श्रनभिज्ञ हैं।

## ब्राह्मएा-मांस

सारे भारतीय साहित्य में केवल पंजाब में ही ब्राह्मणमां स ब्राह्मणों के सम्मुख परोसने का उल्लेख है। भले ही यह खल से किया गया हो। तलसीदास की रामायण में भी वर्षान्य है कि

- भोरिजनख होम भाफ भागैन्स, त्रिनेद-बिखित, एनाएस, भगडारकर भो० रि॰ इन्स्टीटयूट, पूना, भाग २० ए० ४६ ।
- र. जनैंस भाफ यू॰ पी॰ हिस्टोरिकज सोसाइटी, भाग १६ ए० ७-६२। बाक्टर मोतीचन्द का महाभारत में भौगोजिक भौर सार्थिक अध्ययन ।
- दे. सहाभारत ५-४०-२०।
- ४. रामचरितमानस--

विरवविदित एक कैक्य देसू, सत्यकेतु तेंह बसई नरेसू। विविध स्थान्ह कह श्रामिष राँधा, तेहि मेंह विप्र मांस खब साथा। राजा भानुपताप के पाचक ने अनेक जानवरों के मांध के साथ ब्राह्मणों की ब्राह्मण का हीं मांस परोस दिया और इससे ब्राह्मणों ने श्रसपन्न होकर राजा को राज्ञस होने का शाप दिया।

मध्यदेश को लोगों ने श्रभी तक वैदिक साहित्योद्गम की भूमि नहीं माना है। किसी प्रकार लोग पंचनद को ही वेदगर्भ मानते श्राये हैं। बिहार वैदिक साहित्य की उद्गम भूमि है या नहीं, इस प्रस्ताव को भी प्रवाणों की कसीडी पर कसना चाहिए। केवल पूर्व धारणा से प्रभावित न होना, शोधक का धर्म है।

### वेद और अंगिरस

आदि में केवत चार गोत्र थे— भृगु, श्रंगिरा, विषष्ट तथा कश्यप। ऋषिर के दितीय, तृतीय, चुर्थ, षष्ठ एवं अप्रम मंडल में केवत गृत्समर, गौतम, भरदाज तथा करव ऋषि के ही मंत्र कमशः पाये जाते हैं। कुछ पारचात्य विद्वान् अप्रम मंडल को वंश का द्योतक नहीं मानते; किन्तु, अश्वलायन इस मंडल को वंश का हो यो क मानता है और इस मंडल को ऋषियों को प्रगाया बतलाता है। इस मंडल के ११ बाल खिल्यों को मिलाकर कुत १०३ सुक्त काएवों के हैं। शेष ६२ सुकों में आधे से अधिक ५० सुक्तों अन्य काएवों के हैं। अश्वतायन इसे प्रगाया इसलिए कहता है कि इस मंडल के प्रथम सुक्त का ऋषि प्रगाय है। किन्तु, प्रगाय भी करव वंशी है। गौतम और भरदाज अंगिरा वंश के हैं तथा काएव भी आंगिरस हैं। इस प्रकार हम पाँच मंडलों में केवल अंगिरस के ही ही प्रधानना पाते हैं। आप्रवेद के प्रथम मंडल के कुत १६९ सुक्तों में ११७ सुक्त आंगिरस के ही हैं।

ऋग्वेद में श्रंगिरस श्रीर उसके वंश में की स्तुति है। यह होता एवं इन्द्र का मित्र है। पहले-पहल इसी को यह प्रक्रिया सूफी श्रीर इसी ने सममा कि यहागिन काष्ठ में सिनिहित है। यह इन्द्र का लंगोटिया यार है। ऋग्वेद के चतुर्थांश मंत्र केवल इन्द्र के लिए हैं। श्रांगरा ने इन्द्र के श्रनुयायियों का सर्वप्रथम साथ दिया। इश्री कारण श्रंगिरामन्यु अवेस्ता में पारसियों का शैतान है। इन्द्र को सर्वश्रं के श्रांगरा श्र्यात श्रंगिरस्तम कहा गया है। श्रांत स्व कह सकते हैं कि ऋग्वेद के आधि से भी श्रविक मन्त्रों की रचना श्रंगिरा और उसके वंशों ने की।

### अथर्ववेद

महाभारत कहता है कि अंगिरा ने सारे अधर्वनेद की रचना और इन्द्रं की स्तुति की। इस पर इन्द्रं ने बोषणा की कि इस नेद की अधर्वांगिरस कहा जायगा तथा यज्ञ में अंगिरा की बिल भाग मिलेगा। याज्ञवल्क्य का भागिनेय पैप्यलाद ने अथर्वनेद की पैप्पलाद शाखा की रचना की। सचमुच, पैप्पलाद ने अपने मातुल की देखा-देशी ही ऐसा साइस किया। याज्ञवल्क्य ने बेशम्पायन का तिरस्कार किया और शुक्त यजुर्वेद को रचना की। महाभारत में तो अधर्वनेद की अल्युक्त्वस्थान मिला है और कई स्थानों पर इसे ही ने हों का वितिनिध माना गया है। अतः

१. ऋग्वेद ८-४८ तथा सद्गुरु शिष्यटीका ।

२. जर्नेब विहार रिसर्च सोसायटी, भाग २८ 'अंगरिस'।

इ. ऋखेद १०-६२।

४. महाभारत ४-१६-४८।

हम देखते हैं कि सम्पूर्ण शुक्त यजुर्वे र, अथर्ववे र तथा अधिकांश ऋग्वेर की रचना आगिरतों के द्वारा पूर्व में हुई। अथर्ववे र तो सत्यतः मगध की ही रचना है। इसमें रुद की पूरी स्तुति है, क्योंकि रुद बात्यों का प्रधान देवता था। संभवतः इसी कारण अथर्ववेद को कुछ लोग कुदृष्टि के देखते हैं।

### वैशाली राजा

इमें ज्ञात है कि अधिनिक बिहार में स्थित वैशाली के राजा अवीचित, मस्त इत्यादि के पुरोहित अंगिरा वंश के थे। दीर्घतमस् भी इसी वंश का था जिसने बली की स्त्री से पाँच स्त्रिज पुत्र उत्पन्न किया था। अतः हम कह सकते हैं कि आंगिरस प्राचीन या आधिनिक बिहार के थे। बिहार के अनेक राजाओं ने भी वेदमंत्रों की रचना की, यथा—वत्सपी, भलन्दन, आदि। विश्वामित्र का पवित्र स्थान आज के शाहाबाद जिते के अन्तर्गत बक्सर में था। कौशिक से सम्बद्ध कौशिकी तट भी बिहार प्रदेश में ही है।

## रुद्र-महिमा

याश्चवल्क्य अपने शुक्त यजुर्वेद में रुद की महिमा सर्वेषित बतलाता है; क्योंकि रुद्ध भगष देश के बात्यों का प्रधान देवता था और वही जनता में अधिक प्रिय भी था। चिन्तामिष विनायक वैद्य का अनुमान है कि अधर्ववेद काल में ही मगध में लिंग-पूजा और रुद्द-पूजा का एकीकरणा हुआ, जो काशी से अधिक दूर नहीं है। इसी कारण काशी के शिव सारे मारत में सर्वभेष्ठ माने गये।

ब्राह्मण-प्रन्थों में भी हम प्राचीन बिहार के याज्ञतल्क्य को ही शतपथ ब्राह्मण का रचियता पाते हैं। इसी ब्राह्मण प्रथ्य का अनुदर्श करते हुए अनेक ऋषियों ने विभिन्न ब्राह्मण प्रथों की रचना की। ध्यान रहे कि शतपथ ब्राह्मण अन्य ब्राह्मण प्रन्थों की अपेचा बृहत है।

#### याज्ञवल्क्य

याज्ञवल्क्य के लिए अपने शुक्त यजुर्वेद को जनता में प्रतिष्ठित करना कठिन था। तित्कालीन वैदिक विद्वान यजुर्वेद की महत्ता स्वीकार करने को तैयार न थे। याज्ञवल्क्य के शिष्यों ने अपना समर्थक तथा पोषक परीवित पुत्र जनमेजय में पाया जिसने वाजयनेय ब्राह्मणों को प्रतिष्ठित किया। इससे वैशम्पायन चिद्र गया श्रीर उसने कोध में कहा — "दे मूर्ली! जब तक में संसार में जीवित हूँ तुम्हारे वचन मान्य न होंगे और तुम्हारा शुक्त यजुर्वेद प्रतिष्ठित होने पर भी स्तुत्य न होगा।" अतः राजा जनमेजय ने पौर्णमास यज्ञ किया; किन्तु इस यज्ञ में भी वही बाधा रही। अतः जनमेजय ने वाजसनेय ब्राह्मणों को जनता में प्रतिष्ठित करने के लिए दो अन्य यज्ञ किये तथा उसने अपने बाहुबल से अश्मक, मध्य देश तथा अन्य खेत्रों में शुक्त यजुर्वेद की मान्यता दिलवर्ह।

१. भाग्वेद १ ६८ ।

२. हिस्ट्री आफ वैदिक ब्रिटरेचर मांग १ देखें।

**२. वायुपुरावा, प्रजुर्वगापाद, २-३७-१** ।

उपनिषद् का निर्माण ब्रह्मविद्या या उपनिषदों का भी देश विदेह-मगध ही है जहाँ चिरकाल से लोग इस विद्या में पारंगत थे। मकदनत का मत हैं कि उपनिषदों का स्थान कुरुपांचाल देश है न कि पूर्व देश; क्योंकि याज्ञवल्क्य का गुरु उदालक श्रारुणि कुरु-पांचाल का रहनेवाला था। किन्तु, स्मृति में ग्राजवल्क्य की मिथिलावासी बताया गया है। श्रिपित शाकल्य याज्ञवल्क्य की कुरु-पांचाल ब्राह्मगों के निरादर का दोषी ठहराता है। इससे सिद्ध है कि याज्ञवल्क्य स्वयं कुरु-पांचाल का ब्राह्मग्रा न था। याज्ञवल्क्य का कार्यचेत्र प्रधाननः विदेह ही है। काशी का राजा श्रजातशत्र भी जनकसभा को ईर्घ्या की दृष्टि से देवता है, जहाँ लोग ब्रह्मविद्या के लिए ट्रुट पहते थे।

जनक की सभा में भी याज्ञवल्क्य अपने तथाकथित गुरु उदालक आरुणि को निरुत्तर कर देता है। व्यास अपने पुत्र शुक्र को जनक के पास मोच्च विद्या ज्ञान के लिए भेजता है। अत: इससे प्रकट है कि मोच विद्या का स्थान भी प्राचीन बिहार ही है।

## आस्तिक्य भ्रंश

श्रिपत उपनिषदों में श्रास्तिक ब्राह्मण सम्यता के विरुद्ध भाव पाये जाते हैं। इनमें यज्ञों का परिहास किया गया है। इनमें विचार स्वातंत्र्य की भरमार है। इनका स्रोत हम अधर्ववेद में भी खोज सकते हैं जहाँ ब्राह्मणों ने अपना अलग मार्ग ही दुँद निकाला है। प्राची के शतिहास में हम बौद्ध श्रीर जैन काल में चत्रियों के प्रभुत्व से इस श्रन्तराल की बृहत्तर पाते हैं। संभवतः यहाँ की भूमि में ही यह गुण है श्रीर यहीं के लोग इस साँचे में ढले हुए हैं कि यहाँ परम स्वतंत्र स्वरुखन्द विचारों का पोषण होता है. जो उपनिषद, बौद्ध एवं जैनागम से भी सिद्ध है। ज्ञान की दृष्टि से यहीं के लोग भारत के विभिन्न समुदायों के जन्म देने की ग्रोग्यता रखते थे। बात्य, बौद्ध. जैन तथा अन्य अनेक लघु सम्प्रदाय जो स्वाधीन चितन को लच्य बनाकर चले; मगध में ही जन्मे थे। संस्कृत साहित्य निर्माण काल में भी इम बिहार के पाटलिपुत्र की सारे भारत में विद्या का केन्द्र पाते हैं. जहाँ लोग बाहर से आकर परीचा देकर समुत्तीर्या होने पर ख्यात होते थे। वर्त्तमान कात में महात्मागांधी को भी राजनीतिक चेत्र में सर्वप्रथम विहार में ही स्थाति मिली। गुरु गोविन्द सिंह का जन्म भी विहार में ही हुआ था। जिन्होंने सिक्खों को लड़ाका बनाया और इस प्रकार धिक्ख धम्प्रदाय की राज्य-शिक की स्थिर करने में सहायता दी।

संभवतः वैदिक धर्म का प्रादुर्भाव भी सर्वप्रथम प्राचीर में ही हुआ था; जहाँ से इस-पांचाल में जाकर इसकी जब जमी. जिस प्रकार जैनों का श्रशा गुजरात श्रीर कर्णाटक हुआ। इसी प्रदेश में फिर श्रीपनिषद ज्ञान का श्राविभीत हुआ . जिसने कमशः बौद्ध श्रीर जैन दर्शनों को जन्म दिया और विचार स्वातंत्र्य को प्रोत्साहित करके, मनुष्य को कहरता के पास से मुक्त रखा। महाभारत में कर्ण जिस प्रकार पश्चनम भूमि की निन्दा करता है, वह इस बात का योतक है कि ब्राह्मण लोग पंचनद को अच्छी दृष्टि से नहीं देखते थे। अतः यह अनुमान भी निराधार नहीं है कि वेटों का सही उच्चारण भी पंजाब में नहीं होता होगा: वेटों की रचना तो दूर की बात है।

स्मृतियों में मगध यात्रा के निषेध का कारण इस प्रांत में बौद्ध एवं जैन इन दो नास्तिक धर्मी का चदय था श्रीर इस निषेध का उल्लेख बाद के साहित्य में पाया जाता है। ऋरवेद के

१. भागवत ६-१६-२७।

२. इसे होम आफ उपनिषद् उमेशचन्द्र भट्टाचायेलिखित इण्डियन ऐ'टिक्वेरी, १६२८ ए॰ १६६-१७६ तथा १८४-१८६ ।

तथा कथित मगध परिहास की इन लोगों ने ठीक से नहीं सममा है। नैया शाख का अर्थ सेमजता और प्रमगन्द का अर्थ ज्योनिर्देश होता है। अपितु यह मंत्र बिहार के किसी ऋषि की रचना नहीं है। विश्वामित्र और रावी का वर्णन ऋग्वेद में मिता है। किन्तु, विश्वामित्र की प्रिय भूमि तो बिहार ही है। ऋषि तो सारे भारत में पर्यटन करते थे। ऋग्वेद की सभी निदयौँ पंजाब की नहीं हैं। इनमें गंगा तो निःसन्देह बिहार से होकर बहती है। अपितु, गंगा का ही नाम निदयों में सर्वप्रथम आता है और यह उल्लेख ऋग्वेद के दशम मंडल में है, जिसे आधुनिक विद्वान कालान्तर की रचना मानते हैं। कीथ कहता है कि ऋग्वेद का दशम मंडल छंरों के विचार और भाषा की दृष्टि से अन्य मंडलों की अपेन्ना बहुन बाद का है। ऋग्वेद (१०-२०-२६) का एक ऋषि तो प्रथम मंडल का आरम्भ ही अपने मंत्र की आदि में रखता है और इस प्रकार वह अपने पूर्व ऋषियों के ऊपर अपनी निर्मरता प्रकट करना है।

इस प्रकार हम वैदिक साहित्य के आंतरिक अध्ययन और उनके ऋषियों की तुलना से इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि संहिताओं, जाअणों, आरएयकों और उपनिषदों का अविकांश बिहार प्रदेश में ही रचा गया था, न कि भारत के अन्य भागों में। विद्वानों में इस विषय पर मतभेद भत्ते ही हो; किन्तु, यदि शान्त और निष्पन्न दृष्टि से इस विषय का अध्ययन किया जाय तो वे भी इसी निर्णाय पर पहुँचेंगे।



वेर एक पुरुष के समान है जिसके विभिन्न थांग शरीर में होते हैं। अत: वेर के भी छ: प्रधान अंग हैं जिन्हें वेदांग कहते हैं। पाणिनि के अनुसार छन्द (पाद), करूर (हस्त), ज्योतिष (चत्तु), निरुक्त (कर्ण), शिवा (नासिका) तथा व्याकरण (मुख) है। उपवेर भी चार हैं। यथा—स्थापत्यवेर, धनुर्वेद, गन्धर्ववेर और आयुर्वेद। इनके सिवा छपनिषद् भी वेद समभे जाते हैं।

१ वेन्दित्र हिस्ट्री आफ इचिडया, भाग १, ए० ७७

२. होम बाफ वेद, त्रिवेद्विखित, देखें — अनावत भगडारकर बो॰ टि॰ इंस्टीटबूट, पूजा, सन् १६४२।

३, शिखा ४२-४३

# विंश ऋष्याय

#### तन्त्र शास्त्र

ऋग्नेद में देवी सुक्त और यजुनेंद में लदमी सुक्त मिलता है। केनोपनिषद् में पर्वत कन्या उमा सिंहवाहीनी इन्दादि देवों के संमुत्र तेज पूर्ण होकर प्रकट होती है और कहती है कि संसार में जो कुछ भी हाता है, उसका कारण महाशक्ति है। शाक्यसिंहगीतम भी कहता है कि मूर्ख लोग देवी, कात्यायनी, गणपित इत्यादि देवों की उपासना स्मशान और जौराहे पर करते हैं। रामायण में विश्वामित्र राम-लदमण को बत्ता और अतिबत्ता तांत्रिक विद्याओं की शिक्ता देते हैं। स्मृति पुराणों में तंत्र शास्त्र का उल्लेख मिलता है। किंतु तंत्र शास्त्रों में कहीं भी इनका उल्लेख नहीं है। महाभारत कहता है कि सत्ययुग में योगाधीन रुद ने तंत्र शास्त्र की शिक्ता बालिखल्यों को दी; किन्तु काला-तर में यह लुप्त हो गया।

मोहनजोदारों और हड़प्पा की खुदाई से पता चलता है कि भारत की शिक्षपूजा एशिया-माहनर एवं भूमध्य सागर के प्रदेशों में प्रचलित मातृ-पूजा से बहुत मिलती-जुजती है तथा चालकोथिक काल में भारत एवं पश्चिम एशिया की सभ्यता एक समान थी। कुछ लोगों का यह मत है कि यहाँ के आदिवासी शिक्त, प्रेत, सांप तथा बृद्ध की पूजा करते हैं, जो शिक्त सम्प्रदाय के मूल हैं; क्योंकि शिक्त की पूजा सारे भारत में होती है। डाक्टर हटन कहते हैं कि आधुनिक हिंदू धर्म वैदिक धर्म से प्राचीन है। इसी कारण इस धर्म में अनेक परम्पराएँ ऐसी हैं जो वैदिक साहित्य में कहीं भी नहीं मिलती। इसकी उपलब्ध संहिता अति प्राचीन नहीं है; क्योंकि यह सर्वदा वर्धमान और परिवर्ष नशील रही है।

तंत्र-शास्त्र अद्वेत मन का प्रचारक है। यह प्रायः शित्र-पार्वती या भैरव-भैरवी सेवाद के रूप में मिलता है। इसमें संसार की सभी वस्तुओं और विषयों का वर्णन है। इसका अध्ययन एवं मनन, आवाल-इद्ध-वनिता सभी देश और काल के लोग कर सकते हैं। स्त्री भी गुरु हो सकती है। यह गुप्त विद्या है, जो पुस्तक से नहीं; किन्तु, गुरु से ही सीखी जा सकती है। यह प्रत्यन्त शास्त्र है।

गुणों के श्रनुसार तंत्र के तीन भाग (तन्त्र, यामल श्रीर डामर) भारत के तीन प्रदेशों में (श्रश्वकान्त, रथकान्त श्रीर विष्णुकान्त में) पाये जाते हैं। प्रत्येक के ६४ प्रन्थ हैं। इस प्रकार तंत्रों की कुल संख्या १६२ हैं। ये तीन प्रदेश कीन है, ठीक नहीं कहा जा सकता। शिक्तमंगलातंत्र के श्रनुसार विष्णुकान्त विन्ध्यपर्वत श्रेणी से चट्टल (चट्टप्राम ) तक फैला है। रथकान्त चट्टल से महासीन तक तथा श्रश्वकान्त विन्ध्य से महासमुद्र तक फैला है।

बिहार में वैद्यनाथ, गराडकी, शोण देश, करतीया तट, मिथिला और मगध देवी के ४२ पीठों में हे हैं। इसके सिवा गया एवं शोण संगम भी पूज्य स्थान हैं। कहा जाता है कि पटना में देवी का सिर गिरा था, जहां पटनदेवी की पूजा होती है।

<sup>1.</sup> केन उपनिषदु १-१२।

२. खिखतविस्तर, अध्याय १७।

**३. सन् १६६१ की सेंसररिपोर्ट भूमिका।**े

## एकविंश ऋध्याय

# बौद्धिक क्रान्ति-युग

भारत का प्राचीन धर्म लुप्तप्राय हो रहा था। धर्म का तत्त्व लोग भूल गये थे। केवल बाहरी उपचार ही धर्म मात्र था। ब्राह्मण लोभी, श्रनपढ़ तथा श्राडम्बर श्रीर दंभ के स्रोत मात्र रह गये थे। श्रतः स्वयं ब्राह्मण स्मृतिकारों ने हो इस पद्धिन की धोर निन्दा की। विषष्ठ कहता है—जो ब्राह्मण वेदाध्ययन या अध्यापन नहीं करता या श्राहुताग्नि नहीं रखता, वह शूदपाय हो जाता है। राजा उस प्राम को दराड दे, जहाँ के ब्राह्मण वेदविहित स्वधर्म का पालन नहीं करते श्रीर भिद्धाटन से अपना पेट पालते हैं। ऐसे ब्राह्मणों को श्रन्न देना डाकुश्रों का पालन करना है।

विक्रम की उन्नीसवीं शती में फ्रांस की प्रथम राज्य-क्रान्ति के दी प्रमुख कारण बताये गये हैं—राजाओं का अत्यास्थार तथा दार्शनिकों का बौद्धिक उत्पात । भारत में भी बौद्ध और जैन-क्रान्तियों इन्हीं कारणों थे से हुई ।

मूर्खता की पराकाष्ठा तो तब हो गई जब जरासंघ इत्यादि राजाश्चों ने पुरुषमेघ करना आरंभ किया। उसके यज्ञ पारस्परिक कलह के कारण हो गये। उत्तराध्ययन असूत्र कहता है कि पशुश्चों का बघ नेद, और यज्ञ, पाप के कारण होने के कारण पापी की रच्चा नहीं कर सकते।

यह क्रोति चित्रियों का त्राह्मणों के प्रति वर्ण-व्यवस्था के कारण न था। नये-नये मतों के प्रचारकों ने यज्ञ किया, उपनिषद् श्रीर तर्क से शिचा ली तथा दर्शन का संबन्ध उन्होंने लोगों के नित्य कर्म के साथ स्थापित कर दिया।

यह मानना भ्रम होगा कि इन मतों का प्रथक् भरितत्व था। त्रिसेंट हिमथ सत्य कहता है—"बौद धर्म कभी भी किसी काल में भारत का प्रचलित धर्म न था। बौद्ध काल की संज्ञा भ्रम श्रौर भूल है; क्योंकि बौद्ध या जैन धर्म का दबदबा कभी भी इतना नहीं बैठा कि उनके सामने ब्राह्मण धर्म जुप्तपाय हो गया हो।"

ब्राह्मण भ्रपना श्रेष्ठत्व एवं यज्ञ का कारण वेद को धतलाते थे, जो ईश्वरकृत कहे जाते थे। भ्रत: इन नूनन मन-प्रवर्तकों ने वेद एवं ईश्वर दोनों के अस्तिस्व को गवास पर रख दिया।

१. वसिष्ठ-स्मृति ३-१; ३-४।

२. रमेश चन्द्रत का पेंशियंट इंडिया, क्लक्ता, १८६० पु० २२१।

रे. सैकेड बुक बॉफ इस्ट भाग ४४ ए० २७।

४. जाक्सकोर्ड हिस्ट्री जाक इविडया; १६२५ ए० ११ ।

#### जैनमत

जैनमत ने श्रहिसा को पराकाष्ठा तक पहुँचा दिया। जैन शब्द 'जिन' से बना है, जिसका सर्थ होता है जीतनेवाला। यदि किसी श्रनादि देव को स्टिक्त तां नहीं मानना ही नास्तिकता है तो जैन महा नास्तिक हैं। इनके गुरु या तीर्थ कर ही सब कुछ हैं, जिनकी मूर्तियाँ मंदिरों में पूजी जाती हैं। वे स्टिष्ट को श्रनादि मानते हैं, जीव को भी श्रनन्त मानते हैं, कर्म में विश्वास करते हैं तथा सद्ज्ञान से मोच्च-प्राप्ति मानते हैं। मनुष्य श्रपने पूर्व जन्म के कर्मानुसार उच्च या नीच वर्ष में उत्पन्न होना है, तथापि प्रेम श्रीर पवित्र जीवन से वह सर्वोच्च स्थान पा सकता है। किन्तु दिगम्बरों के मन में रहतें श्रीर स्त्रियों को मोच्च नहीं मिल सकता।

जैनमत का प्रार्द्ध भाव कब हुआ, यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। जैन-परम्परा के अनुसार प्रथम तीर्थ कर ऋषभदेव का निर्वाण, माघ कृष्ण चतुर्दशी की आज से अनेक वर्ष पूर्व हुआ था। उस संख्या की जैन लोग ४१ ३४४२६३०३० ८००३१७७७४६४१२१ के आगे ४४ बार ६ लिखकर प्रकट करते हैं। जैन जनतः का विश्वास है कि ऐसा लिखने से जो संख्या बनाते है, उनने ही वर्ष पूर्व ऋषभदेव का निर्वाण हुआ था। श्रीभद्भागवत के अनुसार ये विष्णु के २४ अवतारों में से एक अवतार थे। ये ऋषभदेव राजा नाभि की पत्नी सुदेवी के गर्भ से उत्पन्त हुए। इस अवतार में समस्त आसिक्षणों से रहित होकर अपनी इन्द्रियों और मन की अत्यन्त शान्त करके एवं अपने स्वरूप में स्थित होकर समदर्शों के रूप मं उन्होंने जहों की माँति योगत्रयी का आचरण किया। ऋषभदेव और नेमिनाथ की छोड़कर सभी तीर्थ करों का निर्वाण बिहार प्रदेश में ही हुआ। वासुपूज्य का निर्वाण चम्पा में, महावीर का मध्यम पाता में और शेप तीर्थ करों का निर्वाण सम्मेद-शिखर (पार्श्वनाथ पर्वत) पर हुआ।

हिन्दुओं के २४ श्रवतार के समान जैनों के २४ तीर्थ कर हैं। जिस प्रकार बौद्धों के कुल पचीस बुद्ध हैं, जिनमें शक्त्यमुनि श्रांतिम बुद्ध हुए। जैनों के १२ चक्रवत्तां राजा हुए श्रौर प्रायः प्रत्येक चक्रवत्तां के काल में तो तीर्थ कर हुए। ये चक्रवत्तीं हिन्दुओं के १४ मनु के समान हैं। तीर्थ करों का जीवन-चरित्र महावीर के जीवन से बहुत मेत खाता है; किन्तु धीरे-धीरे प्रत्येक तीर्थ कर की श्रायु चीण होती जाती है। पत्येक तीर्थ कर की माता गर्भधारण के समय एक ही प्रकार की १४ स्वष्न देखनी है।

बाइसवाँ तीर्थंकर नेमि भगवान् श्रीकृष्ण के समकातीन हैं। जैनों के ६३ महापुरुषों में ( तुलना करें — त्रिपष्टिशलाका चरित ) २७ श्रीकृष्ण के समकातीन हैं।

#### पाइवंनाथ

पार्श्वनाथ ४ के जीवन-सम्बन्धी पवित्र कार्य विशाखा न स्वत्र में हुए। इनके पिता कारी के राजा ऋश्वसेन थे तथा इनकी माना का नाम वामा था। धानकी वृत्त के नीचे इन्हें कैवल्य

१. हापिकन्स रेक्किन्स भाफ हचिड्या, जन्दन १६१०, पृ० रेम्प्र-६.

२. भागवत २-७-१०।

इ. तुलना करें — लातिन भाषा का पांटिफोनस (pontifex)। जिस प्रकार रोमवासी सेतु को मूर्ति का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार भारतीय तीथ ( बन्दरगाह ) का प्रयोग करते हैं।

थ. सेकोड बुक भाक इस्ट, ए० २७१-७४ (कल्पसूत्र )।

प्राप्त हुआ। इनके अनेक शिष्य थे, जिनमें १६००० श्रमण, ३८००० मिचुणियाँ तथा १६४,००० उपासक थे। इनका जन्म पौष कृष्ण चतुर्दशी को श्राद्ध राजि के समय तथा देहावसान १०० वर्ष की अवस्था में श्रावण शुक्षाष्ट्रमी क० सं० २२४१ में हुआ। सूर्य इनका लाष्ट्रम था। इनके जन्म के पूर्व इनकी माता ने पार्श्व में एक सर्प देवा था, इसीसे इनका नाम पार्श्वनाथ पद्मा। थे ७० वर्ष तक श्रमण रहे। पार्श्वनाथ के पूर्व सभी तीर्थ करों का जीवन कल्पना सेत्र का विषय प्रतीत होता है। पार्श्वनाथ ने गहावीर-जन्म के २५० वर्ष पूर्व निर्वाण प्राप्त किया।

### महावीर

भगवान् महावीर के जीवन की पाँच प्रमुख घटनाएँ—गर्भप्रवेश, गर्भस्थानान्तरण, जन, धामएय श्रीर कैवल्य—उस नचत्र में हुई जब चन्द्र उत्तराफाल्गुणी में था। किन्तु, इनका निर्वाण स्वातिका में हुश्रा।

परम्परा के अनुसार इन्होंन वैशाली के पास कुराडप्राम के एक ब्राह्मण ऋषभदत्त की भार्या देवनन्दा के गर्भ में आधी रात की प्रवेश किया। इनका जन्म चैत्र शुक्ल १४ की किल संवत् २४०२ में पार्श्वनाथ के निर्वाण के ठीक २४० वर्ष बाद हुआ। कलपसूत्र के अनुसार महावीर के अरूण का स्थानान्तरण काश्यपगोत्रीय चित्रिय सिद्धार्थ की पत्नी त्रिशाला या प्रियकारिणी के गर्भ में हुआ। अरेर तिशाना का अरूण ब्राह्मणी के गर्भ में चला गया। सम्भवतः बाल्यकाल में ही इन दोनों बालकों का परिवर्तन हुआ। और विशेष प्रतिभाशाली होने के कारण ब्राह्मणपुत्र का लालन-पालन राजकुल में हुआ। राज्य में सर्वत्रकार की समृद्धि होने से पुत्र का नाम वर्ष मान रखा गया। अपितु संभव है कि इस जन्म को अधिक महत्ता देने के लिए ब्राह्मण और चित्रय दो वंशों का समन्वय किया गया। इनकी मा त्रिशला विशेष्ठ गोत्र की थी और विदेहराज चेडक की बहन थी। निन्दवर्ष्टन इनका ज्येष्ठ आता था। तथा सुरशना इनकी बहन थी। इनके माता-पिता पार्श्वनाथ के अनुयायी थे।

तेरह वर्ष की अवस्था में महानीर ने कौरिडन्यगोत की कन्या यशोदा का पाणिष्रहण किया, जिससे इन्हें अनवद्या ( = अनोज्जा ) या प्रियदशाना कन्या उत्पन्त हुई जिसने इनके आतृज मंखलि का पाणिष्रहण किया।

जब ये ३० वर्ष के हुए तब इनके माना-पिता रंसार से कूच कर गये। ख्रात: मार्गशीर्ष कृष्ण दशमी को इन्होंने अपने ज्येष्ठ भाई की खाज़ा से अध्यातम चेत्र में पदार्पण किया। पश्चात्य देशों की तरह प्राची में भी महत्वाकां ची छोटे भाइयों के लिए धर्मसंघ में यथेष्ठ चेत्र था। इन्होंने १२ वर्ष घोर तपस्या करने के बाद, ऋजुपालिका निने के तट पर, सन्ध्याकाल में, संभियमाम के पास, शालखु के नीचे कैवल्य प्राप्त किया। इन्होंने राद, वज्रभूमि और स्वभ्रभृति में ख्व यात्रा की। लोगों के यातनाओं की कभी परवाह न की। इन्होंने प्रथम चातुर्मास्य अस्थियाम मे, तीन चम्पा और पृष्टि-

१. सैकेंड बुक भाष इस्ट, भाग २२, पृ॰ २१७।

र. यह इजारीबाग जिले में गिरिडीइ की बराबर नदी के पास है। गिरिडीइ से चार कोस दूरी पर एक मन्दिर के चामिलेख से प्रकट है कि पहले यह चामिलेख चाजपालिका के तट पर जुंभिका ग्राम में पाश्वनाथ पर्वत के पास था।

२. करणसूत्र के अनुसार इसे वर्डमान कहते थे। यह आजक्त का वर्डवान हो सकता है।

चम्पा में तथा आठ चातुर्मास्य वेशाती और विशाग प्राम में व्यतीत किया। वर्षा को छोड़कर ये शेष आठ मास प्रति गाँव एक दिन और नगर में पाँच दिन से अधिक न व्यतीत करते थे।

बयालीस वर्ष की अवस्था में स्थामक नामक गृहस्थ के जेत्र में यह वैशाव शुक्ल दशमी को केवली या जिन या अहंत हुए। तीक्ष वर्ष तक घूम-घूमकर इन्होंने उत्तर भारत में धर्म का अचार किया। 'जिन' होने पर इन्होंने चार चातुर्मीत वेशाली ओर विशाग्याम में, १४ राजगृह और नालन्दा में, ६ चातुर्मीत मिथिला में, दो चातुर्मीत भदिका में, एक आलिभका में, एक प्रणित भूमि में, एक आवस्ती में तथा अन्तिम एक चातुर्मीत पावापुरी में व्यतीत किया। कार्तिक अमावस्था अन्तिम प्रहर में पावापुरी में दे राजा हस्तिपात के वासस्थान पर इन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ।

किता २४.७४ में इनका निर्वाण हुआ। इनके श्रवशेष की विहित किया काशी एवं की सत के १ द्र गणराजाओं तथा नवमल्लकी तथा नवित्व चुड़ी गणराजाओं के द्वारा सम्पन्न की गई। महावीर ने पारव नाथ के चातुर्याम धर्म में ब्रह्मचर्य जोड़ दिया और इसे पश्चयाम धर्म बतलाया।

भगवान् महावीर के १ ४००० श्रावक थे, जिनमें इन्द्रभृति प्रमुख था; ३६००० श्राविकाएँ थीं, जिनका संवालन चन्द्रना करती थी। इनके १,४६,००० शिष्य तथा ३,१८,००० शिष्याएँ थीं।

महावीर ने ही भिचुकों की वस्त्र त्यागने का आदेश किया और स्वयं इस का आदर्श उपस्थित किया। यह वस्त्रत्याग भले हीं साधारण बात हो ; किन्तु इसका प्रभाव स्थायी रहा। भद्रबाहु जैनधर्म में प्रमुख स्थान रखता है। इसका महावीरचिरत, अश्वधोष के बुद्धचरित से बहुत मिलता- जुजता है। यह भद्रबाहु छठा थेर या स्थितर (माननीय बृद्ध पुरुष) है। यह चन्द्रगुप्त मौर्य का समकालीन था। दुर्भिच के कारण यह भद्रबाहु चन्द्रगुप्त मौर्य तथा अन्य अनुयायियों के साथ दिचिण भारत चला गया। संभवतः यह कल्पना महीसूर प्रदेश में जैन-प्रकार को महत्ता देने के लिए की गई ।

कुछ काल बाद कहा जाता है कि दुर्भिन्न समाप्त होने पर कुछ लोग पाटलिपुत्र लौट आये और यहाँ धर्मबंधन ढीला पाया। दिल्या के लोग उत्तरापथ के लोगों को धर्मबंधन में शिथिल पाते हैं। श्रिपितु वस्त्रधारण उत्तरापथ के लिए आवश्यक था; किन्तु दिन्नियापथ के लिए दिगम्बर होना जलवायु की दिष्ट से अधिक युक्त था; अतः दिन्या के दिगम्बरों ने उत्तरापथ की परम्पराओं को मानना अस्त्रीकार कर दिया। यह जैन-संघ में विच्छेर का सप्तम अवसर था। प्रथम विच्छेर तो महावीर के जामाना मंखिल ने ही खड़ा किया।

## महावीरकाल

मैसुर के जैन, महावीर का निर्वाण विक्रम-संवत के ६०७ वर्ष पूर्व मानते हैं। यहाँ, संभवतः विक्रम श्रोर शक-संवत् में भूल हुई है। त्रिलोकसार की टीका करते हुए एक दान्विणात्य

१. इटावा से २७ मील पूर्वीत्तर प्राव्यभिका (प्रविषा) - मन्द्रवाख दे।

२. यह राजगृह के पास है। कुछ लोग इसे कसिया के पास पापा या अपापापुरी बतकाते हैं।

प्रोफेसर हुई रेख बिखित—प्राचीन भारत के धर्म, जन्दन विरद्विधालय १६४२, देखें।

४. इविडयन पे टिक्वेरी १८८३ ए० २१, के॰ वो॰ पाठक विवित ।

ने शक-सैवत श्रीर विक्रम-सैवत् में विभेद नहीं किया। त्रिलोकसार कहता है कि वीर-निर्वाण के ६०५ वर्ष ५ मास बीतने पर शकराज का जन्म हुआ।

उत्तरभारत के श्वेताम्बर जैन, महाबीर का निर्वाण विक्रम छ ४०० वर्ष पूर्व मानते हैं। श्रावकाचार्य बतलाते हैं कि वीर-संवत् १०८० में परिधावी संवत्सर था। यह शक-संवत् ११७५ (१७८०-६०५) का द्योतक है। फ्तांट ने एक अभिलेख का उल्लेख किया है जो शक-संवत् १९७५ में परिधावी संवत्सर का वर्णन करता है। अपितु शक और विक्रम-संवत् के प्रारंभ में १३५ वर्ष का अंतर होता है (७८+५७), श्रत: दिगम्बर और श्वेताम्बर प्रायः एक मत हैं कि (४७०+१३५) = ६०५ वर्ष विक्रम-पूर्व महावीर का निर्वाण कर्नाटक में हुआ। विषे का अंतर संभवतः, गर्भाधान और उसके कुछ पूर्व संस्कारों की गणना के कारण है।

कुत्र श्राधिनिक विद्वान हेमचन्द्र के श्राधार पर महावीर का निर्वाणकाल किलि-संवत् २६३४ मानते हैं। हेमचन्द्र कहता है कि चन्द्रग्रप्त वीर-निर्वाण के १४५ वर्ष बाद गद्दी पर बैठा। श्रतः, लोगों ने (२००६-१४५) क॰ सं॰ २६३४ को ही महावीर का निर्वाणकाल माना है। संभवतः चन्द्रग्रप्त के प्रशंसकों ने उसके जन्म-काल से ही उसको राज्याधिकारी माना। चन्द्रग्रुप्त का जम्म क॰ सं॰ २०२६ में हुआ। था। चन्द्रग्रुप्त १६ वर्ष तक गृहयुद्ध में व्यस्त रहा, श्रीर दो वर्ष उसे राज्यकार्य सँभातने में लगे। श्रतः, यह सचमुच क॰ सं॰ २००६ में गद्दी पर बैठा था। क० सं॰ २०६६ में सेल्यूकस को पराजित कर वह एकच्छत्र सम्राट् हुआ तथा ७४ वर्ष की श्रवस्था में क॰ सं॰ २८०३ में वह चल बसा।

मेशतुंग विव संव १३६३) स्व-रिचित श्रपनी विचार-श्रेणी में कहता है कि श्रवंति-राज पालक का श्राभिषेक उसी दिन हुआ जिस रात्रि की तीर्थंकर महावीर का निर्वाण हुआ। पालक के ६० वर्ष, नन्दों के १५५ वर्ष, मौर्यों का १०८ वर्ष, पुष्पमित्र का ३० वर्ष, बलमित्र का ६० वर्ष, गर्दभित्त का १३ वर्ष तथा शकों का ४ वर्ष राज्य रहा। इस आधार पर चन्द्रगुप्त चिक्रम के ठीक २५५ वर्ष पूर्व (१०८ + ३० + ६० + ४० + १३ + ४) क० संव २०८६ में गद्दी पर बैठा होगा। इस काल तक वह भारत का एकराट् बन चुका था। उपर्युक्त वर्ष-संख्या को जोड़न से भी हम ४०० पात हैं और मेरुनुंग भी महावीर-निर्वाण-काल कलि-संवत्त २५०४ का ही समर्थन करता है।

प्रचित्ति वीर-संवत् भी यही सिद्ध करता है। महावीर का निर्वाण क॰ सं॰ २५७४ में हुआ। वीर-संवत् का सर्व-प्रथम प्रयोग संभवतः, वराली अभिलेख में है जो अजमेर के राजप्रताना प्रदर्शन-ग्रह में है। उसमें अ—'महावीर संवत् ८४' तिखा है।

### जैन-संघ

जैनधर्म प्राचीन काल से ही धनिकों और राजवंशों का धर्म रहा है। पार्श्वनाथ का जन्म काशी के एक राजवंश में हुआ था। वे पांचाल के राजा के जामाता भी थे। महावीर का जन्म भी राजकुल में हुआ तथा मातृकुल से भी उनका अनेक राजवंशों से सम्बन्ध था।

१. अनेकांत भाग १, १४-२४, युगलांकशोर, दिल्ली ( १६३० )।

२. जार्स चार मेंटियर का 'सहावीर काख', इशिडयन ऐंटिक री १६१४, ए० ११६।

३. प्राचीन जैन स्मारक, शीतखप्रसाद, सूरत १६२६, ए० १६०।

४. भगवान् श्रमण सहावीर का जीवन-चरित बाट भागों में बहुमदाबाद से प्रकाशित है।

वैशाली के राजा चेटक की सात कन्याएँ जो थीं, निम्नलिखित राजवंशों की एहल स्मी वनीं—

- (क) प्रभावती इसने सिंध सौबीर के बीतभय राजा उदयन से विवाह किया।
- (ख) पद्मावती-इसने चम्पा के राजा दिधवाहन से विवाह किया।
- (ग) मृगावती-इसने कौशाम्श्री के शतानीक (उदयनिपता) से विवाह किया।
- (घ) शिवा-इसने अवंती के चंडप्रद्योत से
- (७) ज्येष्ठा-इसने कुराडप्राम के महावीर के भाई नं दवर्द्धन से विवाह किया।
- (च) धुज्येष्ठा--- यह भिन्तुणी हो गई।
- (छ) चेलना-इसने मगध के राजा बिम्बिसार का पाणिप्रहण किया।

श्रतः जैनधर्म शीघ ही सारे भारत में फैल गया। दिधवाहन की कम्या चम्दना बा चन्द्रवाला ने ही सर्वप्रथम महावीर से दीखा ली। स्वेताम्बरों के श्रवसार भद्रवाह तक निम्न-लिखित आचार्य हुए-

- (१) इन्द्रभृति ने १२ वर्ष तक क० सं० २५७४ से २५=६ तक पाट सँभाला।
- (२) सुधर्मा २४८६-२४६८ तक
- (३) जम्बू 900 २५६८-२६६८ .. ,7
- (४) प्रभव २६६५-२७०७ 💃
- (५) स्वयम्भव } (६) यशोभद २७०७-२७६१ ..
- (७) संभूत विजय २ २८८१-२७८३ ,,
- (८) भद्रबाहु का क॰ सं॰ २७८३ में पाउ श्रीभेषेक हुआ।

### संघ-विभेद

महावीर के काल में ही अनेक जैनधर्में तर रूप प्रचलित थे। सात निन्दव के आचार्य जमालि, तिस्सगुन्त, श्रसाढ़, श्रश्विमत्र, गंगचालुए श्रीर गोष्ठपहिल थे। इनके सिवा ३६३ नास्तिकों की शाला थी, जिनमें १८० कियावादी, ८४ श्रकियावादी, ६७ श्रज्ञानवादी श्रीर ३२ वैनायकवादी थे <sup>२</sup>।

किन्तु जैन-धर्म के श्रनुसार सबसे बड़ा भेद खेताम्बर श्रीर दिगम्बरों का हुआ। देवसेन के अनुशार खेताम्बर संघ का आरम्भ<sup>3</sup> सौराष्ट्र के वल्लभीपुर में विकास निर्वाण के १३६ वें वर्ष में हम्मा। इसका कारण भद्रवाह शिष्य श्राचार्य शांति का जिनवन्द्र था। यह भद्रवाह कौन था ठीक नहीं कहा जा सकता। जैनों का दर्शन स्थादवाद में सन्निहित है। यह शरित, नास्ति और अन्यक्त के साथ प्रयुक्त होता है। यह काल श्रीर स्थान के श्रनुसार परिवर्तनशील है।

<sup>🤰</sup> स्टेवेन्सन का द्वार्ट खाफ जैनिजम, ए० ६८-६६ ।

२. शाह का हिस्ट्री भाफ जैनिजम, पु॰ ४६। चसियसर्थं किरियाणं चकिरियाणं चहोइ खुबसोति । सत्तद्वी वेयाद्यायां च बत्तीसा ॥

३, दर्शनसार, ४-११, ५० ७ (शाह ५० ६५)।

जैनधर्म में ज्ञान, दर्शन श्रीर चिरित्र पर विशेष जोर दिया गया है। बाद में जैनधर्म की नवतत्त्व के रूप में व्याख्या की गई। यथा—जीव, श्रजीव, बन्ध, पुराय, पाप, श्राश्रव, धंवर, वर्मच्य श्रीर मोच। जैनों का स्याद्वाद या सप्तभंगीन्याय प्रिडिद्ध है। चिति, जल, पावक, गगन, समीर पश्च तत्त्व हैं। इनके संयोग से श्रात्मा छठा तत्त्व पैदा होता है। पाँच तत्त्वों के विनाश होने पर जीव नष्ट हो जाता है। वयिक्षक श्रात्मा सुब-दुःख को भोग करता है तथा शरीर के नाश होने पर श्रात्मा भी नष्ट हो जाता है। संसार श्रनन्त है। न यह कभी पैदा हुआ श्रीर न इसका श्रन्त होगा। जिस प्रकार प्रथ्वी के नाना रूप होते हैं, उसी प्रकार श्रात्मा भी अनेक रूप धारण करता है। जैनधर्म में श्रात्मा की जितनी प्रधानता है, कर्म की उतनी नहीं। श्रतः कुछ लोगों के मत में जैनधर्म श्रकियावादी है।

#### जैन-आगम

जैन साहित्य का प्राचीनतम भाग आगम के नाम से ख्यात है। ये आगम ४६ हैं। इनमें आंग, उपांग, पहन्ता, छेदसूत्र, मूलसूत्र और उपमूलसूत्र संनिहित हैं। आंग बारह हैं— आयारंग, सूयगढं, ठाणांग, समवायांग, भगवती, नायाधम्मकहा, खवासगदसा, आंतगढदसा, आनुत्तरोव-वाइयदसा, पराह्वागरण, विवागसूय और दिष्टिवाय। उपांग भी बारह हैं— ओताइय, रायपसेणिय, जीवाभिगम, पन्नवणा, सूरियपचित, जंबुद्दीवपन्नित, चन्दपन्नित, निरयावित, कप्यविदिसा, पुष्किया, पुष्कित्री, विरयावित, कप्यविदिसा।

पइन्ना (प्रकीर्या) दस हैं—चउसरण, श्राउरपच्चुम्बाण, मत्तपारिन्ना, संधर, तंदुत्तवेयातिय, चन्दविज्मय, देविदत्यव, गिणविज्जा, महापच्चक्खाण, वीरत्यव।

छेदसूत्र छः हैं—निसीह, महानिसीह, ववहार, श्रायारदसा, कंप ( बृहत्कलप ), पंचकप्प । मृतसूत्र चार हैं—उत्तरज्मपण, श्रावस्त्वय, दस्त्वेयालिय, पिंडनिज्जित्ति । तथा दो स्वप्मृतसूत्र निद् श्रीर श्राद्योग हैं ।

श्रिति प्राचीन पूर्व चौदह थे। यथा—उत्पाद, श्रमयनीय, वीर्यश्वाद, श्रहितनाहितप्रवाद, श्रानप्रवाद, सत्यत्रवाद, श्रात्मप्रवाद, कर्मप्रवाद, प्रत्याख्यानप्रवाद, विद्यानुग्वाद, श्रवन्थ्य, प्रण्यु, कियाविशाल, लोकविन्दुसार। किन्तु ये सभी तथा बारहवाँ श्रंग दृष्टिवाद सदा के लिए कालग्रास हो गये हैं।

जो स्थान वैदिक साहित्य में वेद का श्रीर बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक का है, वही स्थान जैन साहित्य में इन श्रागमों का है। इनमें जैन तीर्थ करों विशेषतः महावीर तथा संस्कृति से सम्बद्ध श्रानेक लौकिक पारलोकिक बातों का संकलन है।

श्रायारंग, सूयगढं, उत्तरज्मयण, दक्षवेयालिय श्रादि श्रागम प्रन्थों में जैन भिन्नुश्रों के श्राबार-विचार का वर्णन हैं। ये बौद्धों के धम्मपर, स्नतियात तथा महामारत शांतिपर्व से श्रानेकांश में मिलते-जुत्तते हैं। ये श्रागमप्रन्थ श्रमणकाव्य के प्रतीक हैं। माषा श्रोर विषय की दृष्टि से से सर्वप्राचीन ज्ञात होते हैं।

१. सूत्रकृतांग, १-६-१४।

२. उत्तराध्ययन सूत्र, २८-१४।

**२. स्त्रकृतांग, १-:-१-७,८,१२ ; १-१-२-**१ ; १-१-१-१-१८ ।

भगवती, कल्पसूत्र, भोवाह्य, ठाएांग, निरयावित में श्रमण महावीर के उपदेशों की चर्ची है तथा तात्कालिक राजा, राजकुमार भीर युद्धों का वर्णन है, जिनसे जैनशहित्य की लुप्तप्राय भनेक भनुश्रुतियों का पता चलता है।

नायाधम्मकहा, उवासगदसा, श्रंतगडदसा, श्रनुत्तरोववाहयदसा श्रीर विवागसूत्र में श्रनेक कथाओं तथा शिष्य-शिष्याश्रों का वर्णन है। रायपंसिणय, जीवाभिगम, पन्नवण में वास्तुशास्त्र, संगीत, वनस्पति, ज्यौतिष श्रादि श्रनेक विषयों का वर्णन है, जो श्रन्यत्र उपलब्ध नहीं।

क्केदस्त्रों में साधुत्रों के आहार-विद्वार तथा प्रायश्चित्त का वर्णन है, जिनकी तुलना विनयिष्टक से की जा सकती है। उदाहर एार्थ बृहत्कल्पसूत्र में (१-५०) कहा है कि जब महावीर साकेत में विद्वार करते थे तो उस समय उन्होंने आदेश किया, भिक्ख और भिक्खनी पूर्व मं आंग-मगध, दिख्ण में कौशाम्बी, पश्चिम में थूए। (स्थानेश्वर) तथा उत्तर में कुणाला (उत्तर कोसल) तक ही विद्वार करें। इससे सिद्ध है कि आरंभ में जैनधर्म का प्रसार सीमित था।

राजा किल्कि के समकातिक मधुरा के जैनाभितेखों में जो विभिन्न गण, कुल और शाखाओं का उल्लेख है, वे भदबाहु के कल्प्यूत्र में वर्णित गण, कुत, शाखा से प्राय: मेल खाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि ये आगम कितने प्राचीन हैं। अभी तक जैन-परम्परा में खेताम्बर, दिगम्बर का कोई भेद परिलक्षित नहीं है। वैदिक परिशिष्टों के अनुरूप जैन-प्रकीर्ण भी हैं।

पालिसूत्रों की श्रद्धकथाश्रों की तरह जैन श्रागमों की भी श्रनेक टीका, टिप्पिएयाँ, दीपिका, विकृति, विवरण तथा चूिंगका लिखी गई हैं। इनमें श्रागमों के विषय का सिवस्तर वर्णन है। सदाहरणार्थ बृहत्कलपभाष्य, व्यवहारभाष्य, निशीयचूिंग, श्रावस्यकचूिंग, श्रावस्यक टीका श्रादि में पुरातत्त्वसम्बन्धी विविध सामग्री है, जिनसे भारत के रीति-रिवाज, मेला-त्योहार, साधु-सम्प्रदाय, दुष्काल-बाद चोर डाकू, सार्थवाह, व्यापार के मार्ग, भोजन-वस्त्र, गृह-श्राभूषण इत्यादि विषयों पर प्रकाश पदता है। वितरनीज सत्य कहता है कि जैन टीका-प्रत्यों में भारतीय प्राचीन कथा-साहित्य के श्रनेक उज्ज्वल रत्न विद्यमान हैं, जो श्रन्यत्र उपलब्ध नहीं।

जैन प्रन्थों में बौदों का वर्णन या िद्धान्त नगएय है, यद्यपि बौद्ध प्रन्थों में निगंहों श्रीर नाथपुत्रों का वर्णन पाया जाता है तथा बौद्धधर्म की महत्ता बताने के लिए जैनधर्म के सिद्धान्तों का खंडन पाया जाता है; किन्दु जैनागमों में बौद्ध-सिद्धान्तों का उल्लेख भी नहीं है।

१. हिस्ट्री आफ इविडयन ब्रिटरेचर-भाग १, पृ० ४८७।

# द्वाविंश अध्याय

# बौद्ध धर्म

बुद्ध शब्द का अर्थ होता है—ज्ञान-प्राप्त । अमर पिंह इन्हें १ = नामों से संकेत करता है । बुद्ध दो प्रकार के होते हैं—प्रत्येक बुद्ध जो झान-प्राप्त करने के बाद दूसरों को उपदेश नहीं देते तथा सम्मासम्बुद्ध जो सर्व देशों एवं निब्बाण-मार्ग के पथप्रदर्शक होते हैं । बुद्ध ने =३ बार संम्यासी, ५ = बार राजा, ४३ बार वृद्धदेव, २६ बार उपदेशक, २४ बार प्रवक्ता, २० बार इन्द्र, १ = बार बानर, १३ बार विश्वक, १२ बार अंक्टी, १२ बार कुक्कुट, १० बार स्मा, १० बार सिंह, = बार हंस, ६ बार अंक्टी, ४ वार कुक्कुट, १० बार सम्म, १० बार सिंह, = बार हंस, ६ बार अवव, ४ बार वृद्ध, ३ बार कुक्कुट, १० बार नारस्य, दो बार गजयन्ता, दो बार चूद्दा तथा एक-एक बार बदई-लोहार, वादुर और शशक कुल में सम्म लिया।

### बुद्ध का जन्म

शाक्यप्रदेश में किपलवस्तु नामक नगर में सूर्यवंशी राजा शुद्धोदन रहते थे। उत्तराषाद अच्छा में आपाद पूणिमा को इनकी माता मायादेवी ने प्रथम गर्भधारण किया। प्रथम प्रसव के समय अधिक दुःख और लज्जा से बचने के लिए माया देवी ने अपने पित की आज्ञा से अपने पीहर को कुछ दास-दासियों सहित प्रात: देवदह नगर को प्रस्थान किया। किपलवस्तु और देवदह के बीच ही में थकावट के कारण माया को प्रसव पीड़ा होने लगी। लोग कनात घेरकर अक्षण हो गये और दोनों नगरों के बीच आज्ञ हुत के लुम्बिनीवन में गर्भ के दसवें मास में वैद्यादी पूर्णिमा को बुद का जन्म हुता। लोग बालक को लेकर किपलवस्तु ही लौट आये है।

पुत्र की बच्टी ( छुट्टो ) समाप्त होने के बाद यथाशीघ ही सान में दिन मायादेवी इस संसार से चल वसीं। किन्तु राजा ने लालन-पालन में छुड़ स्टान रखा।

राजा शुद्धोदन ने पारंगत दैवज्ञों की बुतवाकर नामकरण संस्कार करवाया। आठ ब्राझणों ने गणना कर भविष्यवाणी की—ऐसे लच्चणोंवाला यदि गृहस्थ रहे तो चक्रवर्ती राजा होता है और यदि प्रविष्यवाणी की, तो बुद्ध। उनमें सबसे कम श्रवस्थावाले ब्राह्मण कीरिडन्य ने कहा— इसके घर में रहने की संभावना नहीं है। यह विश्वत-कपाट बुद्ध होगा। ये सातों ब्राह्मण श्रायु-पूर्ण होने पर परलोक सिधारे। कीरिडन्य ने सातों ब्राह्मणों के पुत्रों से, जब महापुरुष प्रविज्ञत हो गये। वह नि:सन्देह बुद्ध होंगे। यदि तुम्हारे पिता जीवित होते तो वे भी प्रविज्ञत होते। यदि तुम चाहो तो मेरे साथ श्रामो। हम सब प्रविज्ञत

१. तिकौराकीट ( नेपास की तराई )

२. रुम्मिनदेई, नौतनवा स्टेशन से चार कोश पश्चिम नेपास की तराई में।

श्रदिदूरे निदान, जातक ( श्रानन्द कौसल्यायन श्रन्दित ) भाग १, ए० ७०।

हो जाय । केवल तीन संन्यासी न हुए । शेष चार कौरिडन्य ब्राह्मण को मुखिया बनाकर संन्यस्त हुए । आगे यहीं पाँचों ब्राह्मण पश्चवगांय स्थविर के नाम से ख्यात हुए ।

राआ ने दैवज्ञों से पूछा--क्या देखकर मेरा पुत्र संन्यस्त होगा ! उत्तर-चार पूर्व लच्चण-वृद्ध, रोगी, मृत श्रीर प्रविजत ।

राजा ने बालक के लिए उत्तम रूपवाली और सब दोषों से रहित धाइयाँ नियुक्त कीं। बालक अनन्त परिवार तथा महती शोभा और श्री के साथ बढ़ने लगा। एक दिन राजा के यहाँ खेत बोने का उत्सव था। इस उत्सव पर लोग सारे नगर को देवताओं के विमान की माँति घेर लिया करते थे। राजा को एक सहस्र हलों की खेती होती थी। राजा दल-बल के साथ पुत्र को भी लेकर वहाँ पहुँचा। खेत के पास ही एक सबन जामुनवृक्त के नीचे कुमार को तम्बू में सुला दिया गया। धाइयाँ भी तमाशा देखने के लिए बाहर चली गईं। बालक अकेबा होने के कारण मृष्टित-सा हो गया। राजा ने आकर इस बालक को एकान्त में पाया और धाइयों को बहुत फटकारा।

## विवाह

कमशः सिद्धार्थ सेलह वर्ष के हुए। राजा ने राजकुमार के लिए तीनों ऋतुक्रों से युष्ठी तीन प्रासाद बनवा दिये। इनमें एक नौतला, इसरा सात तला और तीसरा पाँच तला था। राजा ने ४० नाटक करनेवाली स्त्रियों को भी नियुक्त किया। सिद्धार्थ अलंकृत निट्यों से परिवृत्त, गीतवार्थों से सेवित और महासम्पत्ति का उपभोग करते हुए ऋतुक्रों के कम से प्रासादों में विहरते से। इनकी अप्रमहिषी गोपा थी। इसे कंचना, यशोधरा, विम्बा और विम्बसुन्दरी भी कहते हैं। यह ये टाशन्द या किंकिसीस्वर के सुप्रबुद्ध राजा की कन्या थी।

जिस समय सिद्धार्थ महासम्पत्ति का उपभोग कर रहे थे, उसी समय जाति-विरादरी में अपवाद निकल पड़ा—'सिद्धार्थ की हा में ही रत रहता है। किसी कला को नहीं सीखता, युद्ध आने पर क्या करेगा ?' राजा ने कुमार को बुलाकर कहा 3 'तात! तेरे सगे-सम्बन्धी कहते हैं कि सिद्धार्थ किसी कला को न सीखकर केवल खेलों में ही लिप्त रहता है। तुम इस विषय में क्या उचित समसते हो ?' कुमार ने कहा—'महाराज! मेरा शिल्प देखने के लिए नगर में ढोल पिटवा दें कि आज से सातवें दिन में अपनी कला प्रदर्शित कहाँगा।' राजा ने वैसा ही किया। कुमार सिद्धार्थ ने अच्छायोध हरयादि बारह प्रकार के विभिन्न कलाओं को दिखलाया। राजा ने भी प्रसन्ध होकर कुमार को कैषक प्रदेश का समाहत्ती बनाकर भेज दिया।

एक दिन राजकुमार ने उपवन देखने की इच्छा ये सारथी को बुलाकर रथ जोतने को कहा। सारथी सिन्धु देशीय चार घोड़ों को जोतकर रथ सहित उपस्थित हुआ। कुमार बाहर निकले। मार्ग में उन्हें एक जरा जर्जरित, दूटे दांत, पलित केश, धनुषाकार शरीबाला, धरथर कांपता हुआ हांथ में डंडा लिये एक बृद्ध दीख पड़ा। कुमार ने सारथी से पूका-'सीम्य! यह कीन

१. जातक पूर्व १-७४।

२. जातक १-७५ ।

३. जातक १-७६।

पुरुष है। इसके केश भी औरों के समान नहीं हैं।' सारथी का उत्तर सुनकर कुमार ने कहा— 'श्रहो! धिकार है जन्मको, जिसमें ऐसा बुढ़ापा हो।' यह सोखते हुए उदास हो वहाँ से लौटकर अपने महल में चले गये। राजा ने पूछा—'मेरा पुत्र इतना जल्दी क्यों लौट आया १' सारथी ने कहा—'देत! बुढ़े आदमी को देखकर।' भविष्यवाणी का स्मरण करके राजा ने कहा —'मेरा नाश मत करो। पुत्र के लिए यथाशीघ चृत्य तैयार करो। भीग भोगते हुए प्रमुख्या का विचार मन में न आयगा।'

इसी प्रकार राजकुमार ने रुग्णपुरुष, मृतपुरुष और अन्त में एक संन्यासी को देखा और सारथी से पूछा—यह कौन है ? सारथी ने कहा—देत यह प्रविज्ञत है और उसका गुण वर्णन किया। दीर्घभाणकों व के मत में कुमार ने उक्त चारों निमित्त एक ही दिन देखे। इस दिम राजकुमार का अन्तिम श्रंगार हुआ। संध्या समय इनकी परनी ने पुत्ररक्ष उत्पन्न किया। महाराज शुद्धोदन ने आज्ञा दी—यह शुभसमाचार मेरे पुत्र को सुनाओ। राजकुमार ने सुनकर कहा—पुत्र पैदा हुआ, राहुल (बन्वन) पैदा हुआ। अतः राजा ने कहा—मेरे पोते का नाम राहुलकुमार हो।

राजकुमार ने ठाट के साथ नगर में प्रवेश किया। उस समय आटारी पर बैठकर चित्रयकन्या कृशा गौतमी ने नगर की परिक्रमा करते हुए राजकुमार के रूप और शोभा को देखकर प्रसन्ता से कहा—

### निष्ठुत्ता नून सा माता निष्ठुत्ता नृन सा पिता। निष्ठुत्ता नून सा नारी यस्येयं सद्दसंपति॥

राजकुमार ने सोचा—यह मुक्ते श्रिय वचन सुना रही है। में निर्वाण की खोज में हूँ। मुक्ते आज ही गृह-वास छोक्तर प्रवजित हो निर्माण की खोज में लग जाना चाहिए। 'यह इसकी गृह-दिक्तिणा हो' ऐसा कहकर कुमार ने श्रपने गले से निकालकर एक बहुमूल्य हार कृशा गौतमी के पास भेज दिया। 'सिद्धार्थकुमार ने मेरे प्रेम में फंसकर भेंड भेजी है', यह सोचकर वह बड़ी प्रसन्न हुई।

#### निष्क्रमण

राजकुमार भी बढ़े श्रीसीमाग्य के साथ श्रपंन महल में जाकर सुन्दर शय्या पर लेट रहे । इधर सुन्दरियों ने नृत्यगीतवाय श्रारंभ किया। राजकुमार रागादिमलों से विरक्कित्त होने के कारण थोड़ी ही देर में सो गये। कुमार को सुषुप्त देवकर सुन्दरियों भी श्रपने-श्रपने बाजों को साथ तिये ही सो गई। कुछ देर बाद राजकुमार जागकर पलंग पर श्रासन मार बैठ गये। उन्होंने देखा — किसी के मुख से कफ श्रीर लार बह रही है। कोई दांत कटकटा रही है, कोई खाँसती है, कोई बर्राती है, किसी का मुख खुला है। किसी का बल्ल हट जाने से प्रणीत्पादक गुश्च स्थान दीखता है। वेरयाश्रों के इन विकारों को देखकर वे काम-भोग से श्रीर भी विरक्त हो गये। उन्हें वह सु-श्रलंकृत भवन रमशान के समान मालूम हुआ। श्राज ही मुक्ते गृहत्यांग करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर पलंग पर से उतरकर द्वार के पास जा कर बोबे — कीन है! प्रतिहारी छन्दक ने ख्योडों पर से उत्तर दिया। राजकुमार ने कहा — मैं श्रभी महामिनिष्क्रमण करना चाहता हूँ। एक श्रच्छा घोड़ा शीघ तैयार करो। छन्दक उधर श्रस्वशाला में गया। इधर सिखार्य पुत्र

१. जातक १-७७ ।

र दीर्घनिकाय को कचठस्थ करनेवासे आचार्य ।

रे. जातक १-८० ।

को देखने की इच्छा से अपनी प्रिया के शयनागार में पहुँचे। देवी पुत्र के मस्तक पर हाथ रक्खे सो रही थी। राज्युमार ने पुत्र का अन्तिम दर्शन किया और महल से उतर आये। वे वश्चक नामक सर्वश्वेत घोड़े पर सवार होकर नगर से निकल पड़े। मार्ग में छुमार विसक रहे थे। मन करता था कि घर लौट जायेँ। किन्तु मन दढ कर आगे बढ़े। एक ही रात में शाक्य, बोलिय और रामप्राम के छोटे-छोटे तीन राज्यों को पार किया और प्रातःकाल अनोमा (= अमि) नदी के तट पर पहुँचा।

#### संन्यासी

राजकुमार ने नदी की पार कर हाथ-मुँह धोया और बालुका पर खड़े होकर श्रयपने सारथी छन्दक से कहा — साम्य, तू मेरे श्राभूषणों तथा कन्यक की लेकर जा। में प्रमिजित हो केंगा। छन्दक ने कहा — में भी संन्यासी हो ऊँगा। इसपर सिद्धार्थ ने डाँड कर कहा — तू संन्यासी नहीं हो सकत.। लीड जा। सिद्धार्थ ने श्रपन ही कृपाण से शिर का केश काड डाला। सारथी किसी प्रकार घोड़े के साथ किपनवस्तु पहुँचा।

सिद्धार्थ ने सीचा कि काशी के सुन्दर वस्त्र संन्यासी के योग्य नहीं। श्वतः श्रपना बहुमूल्य वस्त्र एक ब्राह्मण को देकर और उससे पित्तु-तस्त्र इत्यादि श्वाठ परिष्कारों र को प्राप्त कर संन्यासी हुए। पास में ही भागत मुनि का पुग्याश्रम था। यहाँ इन्होंने कुञ्ज काल तक तपश्चर्या की किन्तु संतोष न हुश्रा। यह भागत मुनि के उपदेश से विन्ध्य कोष्ठ में श्रादाइ मुनि के पास साख्यक्षान के लिए गये। किन्तु यहाँ भी इन्हों शानित नहीं मिली। तब ये राजगृह पहुँचे। यहाँ के राजा बिम्बिसार ने इन की श्रावभगत की श्रीर श्रपना श्राधा राज्य भी देना चाहा; किन्तु सिद्धार्थ ने इसे प्रहण नहीं किया। मिलाइन करने पर इन्हों इतना खराब श्रन्त मिला कि इनके श्राँखों से श्राँसू टपकने लगे। किसी तरह इन्होंने श्रपनेको समकाया।

राजगृह में इन्हें सन्तोष न हुआ। श्रव ये पुनः ज्ञान की खोज में आगे बड़े। रुद्रक रामपुत्र के पास इन्होंने नेदान्त और योग की दोक्षा ली।

श्रव ये नीरां जना नरी के तट पर उठवेला के पास सेनापित नामक प्राम में पहुँचे श्रौर वहाँ छः वर्ष घोर तपस्या की। यहाँ इन्होंने चान्द्रायण वत भी ित्या। पुनः श्रवन त्याग दिया। इससे इनका कनक-वर्ण शरीर काला पड़ गया। एक बार बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़े। यहीं इनके पाँच साथियों ने इनका संग छोड़ दिया श्रौर कहने लगे — 'छः वर्ष तक दुष्कर तपस्या करके भी यह सर्वज्ञ न हो सका। श्रव गाँच-गाँव भीख माँगकर पेट भरता हुआ यह क्या कर सकेगा ? यह लालची है। नपोमार्ग से श्रष्ट हो गया। जिस प्रकार स्नान के लिए श्रोस-बूंद की श्रोर ताकना निष्कत है, वैसे ही इसकी भी श्राशा करना है। इससे हमारा क्या मतलब सधेगा। श्रवतः वे श्रपना चीवर श्रौर पात्र ले श्रिष्ठ हो ग्या।

१. जातक १ मध ।

एक लंगोट, एक चादर. एक लपेटने का वस्त्र, मिटी का पात्र, खुरा, सुई, कमरबन्ध और पानी छानने का वस्त्र।

यह मारा के रहनेवाले थे, जिनसे सिार्थंद ने प्रथम सांख्य रर्शन पढ़ा ।

४. जातक १ ८६ ।

प्रामणी की कर्या सुजाता नन्दबाला ने वटसावित्री वत किया था और वटकु के नीचे मनौती की यी कि यदि मुक्ते प्रथम गर्भ से पुत्र उत्पन्न हुन्ना तो प्रतिवर्ष पायस (खीर) बढ़ाऊँगी। मनोरथ पूर्ण होने पर नन्दबाला अपनी सहेली पूर्णा को लेकर मर उरवसी (डेगची) खीर लेकर प्रात: वटकु के नीचे पहुँची। इधर सिद्धार्थ शौचादि से निकृत हो मधुकरी की प्रतीद्धा करते हुए उसी वृद्ध के नीचे साफ भूमि पर बेंटे थे।

### ज्ञान-प्राप्ति

नन्दबाला ने सोचा—आज हमारे वृद्धदेव स्वयं उतर कर अपने ही हाथ से बलिब्रह्ण करने को बैठे हैं। नन्दबाला ने पात्रपहित चीर को पिद्धार्थ के हाथ में दिया और चल दी। पिद्धार्थ भोजन लेकर नदी के तट पर गये और स्नान करके प्रारा खीर चट कर गये। प्रारा दिन किनारे पर घूमते-फिरते बीत गया। संध्या समय बोधिवृद्ध के पास चले और उत्तराभिमुख होकर कुशासन पर आसन लगाकर बैठ गये। उस रात ख्व जोर की मंमावात चल रही थी। विजली कड़क रही थी। पानी मुसलधार बरसा, किन्तु तो भी बुद्ध अपने आसन से न डिगे। आहमुद्धू में दिन की लाली फटते समय इन्होंने बुद्धत्व ( सर्वज्ञता ) का साचातकार किया और बुद्ध ने कहा—'दु:खदायी जन्म बार-बार लेना पहता है। में संसार में शरीरक्षण यह को बनानेवाले की खोज में निष्फल भटकता रहा। किन्तु एहकारक, अब मैंने तुफे देख लिया। अब तू फिर गृह न बना सकेगा। गृह-शिखर-विखर गया। चित्त-निर्वाण हो गया। गृष्णा का च्या देख लिया।' अब ये बुद्ध हो गये और एक सप्ताह तक वहीं बैठे रहे। इन्होंने वार सप्ताह उसी बोधिवृद्ध के आसपास में बिताये।

पाँचनें सप्ताह यह न्यप्रोध (अअपाल) वृद्ध के पास पहुँचे, जहाँ बकरी चरानेवाले अपना समय काटते थे। यहाँ आसपास के गाँवों से अनेक कुमारी, तरुणी, प्रौदा खौर प्रगलमा सुन्दरियाँ इनके पास पहुँची और इनके। फन्दे में फँसाना चाहा। किन्दु इन्होंने सबों को सममा-बुमाकर बिदा कर दिया। बुद्ध भी सप्ताह बिताकर वहाँ से नागराज मुचिलिन्द (कर्क खराड के राजा) के यहाँ और सातवाँ सप्ताह राजायतन इन्ह के नीचे काटा। यहाँ अपुष और मिल्लिक नामक दो सेठ उत्तर उत्कल से परिचम देश व्यापार को जा रहे थे। इन्होंने सत्तू और पूजा शास्ता को मोजन के लिए दिया। भगवान ने इन दोनों भाइयों को बुद्ध में में दीकित किया। किर यहाँ से ये काशी चल पड़े और गुरुपूणिमा को अपने पूर्व परिचित पाँच साथियों को किर से अपना अनुयायी बना लिया। बुद्ध ने यहाँ लोगों से शास्त्रार्थ किया। प्रथम चातुर्मास भी काशी में ही बिताया। इसी बीच कुल ६१ आईत हो गये। बौमासे के बाद अपने शिष्यों को धर्मप्रचार के लिए विमिन्न दिशाओं और स्थानों में भेजा और स्वयं चमत्कार दिखा-दिखाकर लोगों को अपना शिष्य बनाने खेग। यह गया-शीर्ष या अक्षयोनि पर पहुँचे और वहाँ से शिष्यमंडली के साथ राजा बिम्बसार को दी हुई प्रतिक्षा को पूरा करने के लिए मगय की राजधानी राजगृह के समीप पहुँचे।

<sup>1.</sup> जातक १-६= ।

र. सन्ति के निदान जातक १-६६ ।

#### शिष्य

राजा श्रपने माली के मुँह से बुद्ध के श्राने की बात सुनकर श्रानेक ब्राह्मणों के साथ बुद्ध के पास पहुँचा। बुद्ध ने इन सबों को दीचा दी। यष्टिवन राजप्रासाद से बहुत दूर था, इसलिए राजा ने भगवान बुद्ध से प्रार्थना की कि कृपा कर श्राप मेरे विल्व वन को दान ह्नप स्वीकार करें श्रीर उसी में वास करें, जिससे समय, कुसमय भगवान् के पास श्रा सक्टूँ। इसी समय सारिपुत्र श्रीर मोद्गल्यायन ने भी प्रवज्या ली श्रीर बुद्ध के कहर शिष्य हो गये।

तथागत की यराश्वित्वका सर्वत्र फैल रही थी। इनके पिता शुद्धोदन को भी अपने सुद्धत्व प्राप्त पुत्र को देवने की उत्कर इच्छा हुई। श्रातः इन्होंने श्रापने एक मंत्री को कहा— "तुम राजगृह जाओ और मेरे वचन से मेरे पुत्र को कहो कि आपके पिता महाराज शुद्धोदन आपके दर्शन करना चाहते हैं और मेरे पुत्र को बुलाकर ले आओ। वह मंत्री वहाँ से चला और देखा कि भगवान सुद्ध धर्म उपदेश कर रहे हैं। उसी समय वह विहार में प्रविष्ट हुआ। और उपदेश सुना और भिन्नु हो गया। श्रहंत पद प्राप्त होने पर लोग मध्यस्थमाव हो जाते हैं आतः उसने राजा का सन्देश नहीं कहा। राजा ने सोचा—स्यात् मर गया हो श्रन्था श्राकर सुचना देता; अतः इसी प्रकार राजा ने नत्र अमात्यों को भेजा और सभी भिन्नु हो गये। श्रन्ततः राजा ने श्रपने सर्वार्थाशक, श्रान्तिक, श्रातिविश्वासी श्रमात्य कान उदायी को भेजा। यह सिद्धार्थ का लंगोटिया यार था। उदायी ने कहा—देव में आपके पुत्र को दिखा सकूंगा, यदि साधु बनने की आजा दें। राजाने कहा—में जीते-जी पुत्र को देखना चाहता हूँ। इस बुढ़ापे में जीवन का क्या हिता है। तू प्रविजत हो या अप्रविजत। मेरे पुत्र को लाकर दिखा।

काल उदायी भी राजगृह पहुँचकर बुद्धवचन सुनकर प्रविज्ञत हो गया। आने के सात आठ दिन बाद उदायों स्थिवर फालगुण पूर्णमासी को सोचने लगा—हेमन्त बीत गया। बसन्त आ गया। खेत कर गये। मार्ग चलने योग्य हो गया है। यह सोच वह बुद्ध के पास जाकर बोला—न बहुत शीत है, न बहुत उष्ण है। न भोजन की कठिनाई है। भूमि हिरित तृण शंकृत है। महासुनि! यह चलने का समय है। यह भागीरथों (=शाक्यों) के संब्रह करने का समय है। आप के पिता महाराज शुद्धोदन आपके दर्शन करना चाहते हैं। आप जातिवालों का संगठन करें।

## जन्मभूमि-प्रस्थान

श्वव बुद्ध सशिष्य प्रतिदिन एक योजन धीरे-धीरे चलकर साठ योजन की यात्रा समाप्त कर वैसाख पूर्णिमा की राजगृह से कपिलवस्तु पहुँचे। वहाँ इनका स्वागत करने के लिये नगर के श्वनेक बालक, बालिका, राजकुमार, राजकुमारियाँ पहुँचे। बुद्ध ने न्यप्रोध बृद्ध के नीचे डेरा डाल दिया और उपदेश किया। किसी ने भी श्वपने घर भोजन के लिये इन्हें निमंत्र ए न दिया। श्वगले दिन शास्ता ने स्वयं २०,००० मिन्नुओं को साथ लेकर भिन्नाटन के लिए नगर में प्रवेश किया और एक श्वोर से भिन्नाचार श्वारंभ किया। सारे नगर में तहलका मच गया। लोग दुतल्ले-तितल्ले प्रसादों पर से खिब्ध कियाँ खोल तमाशा देखने लगे। राहुल-माता ने भी कहा—शार्यपुत्र इसी नगर में ठाट के साथ घोड़े और पालकी पर चढ़ कर घूमे और श्वाज इसी नगर में शिर-ढाड़ी मुंडा, कषायवस्त्र पहन, कपाल हाथ में लेकर भिन्ना मांग रहे हैं। क्या यह शोमा देता है ई

श्रीर राजा से जाकर कहा— श्राप का पुत्र भीख मांग रहा है। इसपर राजा घवराकर घोती संभालते हुए जल्दी-जल्दी निकलकर वेग से जाकर भगतान के सामने खड़ा होकर बोले— हमें क्यों लजवाते हो। क्या यह प्रकट करते हो कि हमारे यहाँ इन्ने भिन्नुश्रों के लिए भोजन नहीं मिल सका। विनय के साथ वह बुद्ध को सशिष्य गहल में ले गये श्रीर सबों को भोजन करवाया। भोजन के बाद राहुलमाता को छोड़ सारे रिनवास ने श्रा-श्राकर बुद्ध की वन्द्रना की। राहुलमाता ने कहा—यदि मेरे में गुगा है तो श्रार्यपुत्र स्वयं मेरे पास श्राहेंगे। श्राने पर ही बन्दना कहाँगी।

श्रव बुद्ध श्रपने दो प्रमुख शिष्यों के साथ (= सारिपुत्र, मौद्गल्यायन) माता के यहाँ पहुँचे श्रीर श्रासन पर बैठ गये। राहुलमाता ने शीघ्र श्राकर पैर पकड़ लिया। शिर को पैरों पर रख कर फूट-फूटकर रोने लगी। राजा शुद्धोदन कहने लग—मेरी बेटी श्रापके कषाय वस्त्र पहनने का आदेश सुनकर कषायधारिणी हो गई। श्राप के एक बार भोजन करने को सुनकर एकाहारिणी हो गई। वह भी तख्ते पर कोने लगी। श्रपने नैहरवाजों के ''हम तुम्हारी सेवा-सुश्रूषा करेंगे'' ऐसा पत्र भेजने पर भी एक सम्बन्धी को भी नहीं देवती—मेरी बेटी ऐसी गुगवती है। निःसन्देह राजकन्या ने श्रपनी रला की है, ऐसा कह बुद्ध खलते बने।

दूधरे दिन सिद्धार्थ की मौसी और सौतेली मां के पुत्र नन्दराज्कुमार का श्रभिषेक, गृहप्रवेश और विवाह होनेवाला था। उस दिन भगवान को नन्द के घर जाकर अपनी इच्छा न रहने पर भी बलात उसे साधु बनाना पड़ा। उसकी स्त्री ने बिखरे केश लिए गवाल से देवकर कहा— आर्यपुत्र शीघ लौटना।

सानवें दिन राहुल माता ने अपने पुत्र को अलंकृतकर महाश्रमण के पास भेजा और कहा-वहीं तेरे पिता हैं। उनसे बिरासत माँग। कुमार भगतान् के पास जा पिता का स्नेह पाकर प्रसन्ध चित्त हुए और भोजन के बाद पिता के साथ चल दिये और कहने लगे सुसे दायज दें। सुद्ध ने सारिपुत्र की कहा—राहुलकुमार को साधु बनाओ। राहुल के साधु होने सं राजा का हृदय फट गया और आर्त होकर पन्होंने बुद्ध से निवेदन किया और वचन माँगा कि भविष्य में माता-पिता की आज्ञा के बिना उनके पुत्र को प्रज्ञीन न करें। सुद्ध ने यह बात मान ली।

इस प्रकार भगवान बुद्ध कुछ काल किपनवस्तु में बिताकर भिन्तु संघ-सिहन वहाँ से चलकर एक दिन राजगृह के सीतवन में ठहरे। यहाँ श्रानाथ पिराडक नामक गृहपित श्रावस्ती से आकर अपने मित्र के यहाँ ठहरा था। यह भी बुद्ध का शिष्य हो गया और श्रावस्ती पधारने के लिए शास्ता से वचन लिया। वहाँ उसने ठाट के साथ बुद्ध का स्वागन किया तथा जेतवन महा-विद्वार को दान रूप में समर्पित किया।

कालान्तर में राहुल माना ने सोचा — मेरे स्वामी प्रविजित होकर सर्वज्ञ हो गये। पुत्र भी प्रविजित होकर उन्हों के पास रहता है। मैं घर में रहकर क्या कहाँगी ? मैं भी प्रविजित हो आवस्ती पहुँच बुद्ध और पुत्र को निरन्तर देखती रहूँगी।

देवदत्त ने भगवान् बुद्ध को मारने का श्रनेक प्रयत्न किया। उसने श्रनेक धनुर्घरों को नियुक्त किया। धनपाल नामक मत्त हाथी को छुड़वाया। विष देने का यत्न किया; किन्तु वह श्रपने कार्य में सफल न हो सका। बुद्ध भी उससे तंग श्रा गये श्रीर उन्होंने देवदत्त से वैर का बदला लिया। उन्होंने जेतवन में पहुँचने के नव मास बाद द्वारकोट के श्रागे बाई खोदवाकर उसका श्रन्त कर

१, महाप्राव जातक (२४०)।

दिया। कितने भिचुक इस घटना से परेशान होकर गृहस्थधर्म में पुनः प्रवेश करना चाहते थे। भगवान् बुद्ध की प्रथम अवस्था में २० वर्ष तक तथागत का कोई स्थायी सेवक नहीं था। कभी कोई, कभी कोई सेवा में रहता। अतः बुद्ध ने भिचुओं से कहा — प्रव में बृद्धा हो। गया ( ५६ वर्ष )। मेरे लिए एक स्थायी संवक का निश्चय कर लो। बुद्ध ने इस कार्य के लिए आनन्द को स्वीकार किया जो एक प्राइवेट सेकेंटरी का काम करता था।

धर्म सेनापित सारिपुत्र कार्तिक पूर्णिमा को श्रीर महामौद्गल्यायन कार्तिक-स्रमावस्या की इस संसार से चल बसे। इस प्रकार दोनों प्रधान शिष्यों के चल देने से बुद्ध को बहुत ग्लानि हुई। इन्होंने सोचा कि जन्म-भूमि में ही जाकर महर्षे। किन्तु वहाँ वे न पहुँच सके। भिचा-चार करते हुए कुशीनगर पहुँचे स्त्रीर उत्तर दिशा की श्रीर शिर कर के लेट गये। श्रानन्द ने कहा—भगवान इस चुद्द नगर में, इस विषम नगर में, इस जंगली नगर में, इस शाखा नगर में निर्वाण न करें। किसी दूसरे महानगर चम्या, राजग्रह आदि में निर्वाण करें।

#### बुद्धकाल

भगवान बुद्ध का काल विवाद-पूर्ण है। इनका निर्वाण श्रजातशत्रु के राज्यकात के आठवें वर्ष में हुआ; श्रतः इनका निर्वाण-काल कलि-संवत् २५५८ श्रीर जन्म-काल कलि-संवत् २४७८ है।

श्रीमती विद्यादेवी ने नीरचीर विवेकी विज्ञों के संमुख विभिन्न ४ म्म तिथियाँ खोजकर रक्खी हैं। यथा — कलि-संवत् ६०६, ६५३, ६६२, ६६६ ( विन्वती और चीन परम्परा ); १२६४ ( थिरुनैकटाचार्य ); १३० म्म ( विवेद ); १३११, १४६५ ( मिणमखलाई ); १०३४ ( भ्राइने श्रक्वरी ); १०६६ ( सर जेम्स प्रिसेंप ); १०६१ ( तिन्वत ); २०४१, २०४३ ( भ्राइने श्रक्वरी ); १०६६ ( सर जेम्स प्रिसेंप ); १०६० ( वेली ); २०६७ ( सर विलियम जोन्स ); २१४१ ( गिश्रोरगी ); २१४२, २२०० ( मंगोल वंशावती ); २२१७, २२१६, २२२१, २२६४ ( तिन्वती तिथियाँ ); २२६६ ( पद्मकरपो ); २३४६ ( तिन्वत ); २४४८, २४६३ ( पेगु श्रोर चीन ); २४६६ ( गया का शिलालेख ); २४२५ ( तिन्वत ); २४४४, २४४७ ( काशीप्रसाद जायसवाल ); २४४६ ( दीपवंश श्रीर सिंहल परम्परा ); २५०२ ( स्याम ); २४६१ ( महावंश ); २४६३ ( स्मिथ-श्रशोक में ); २६१४ ( श्रलीं हिस्ट्री श्राफ इंगडया ); २६१६ ( कंतन परम्परा ); १६१६ ( फ्लीट ); २६२३ ( श्रोलंडन वर्ग ); २६२३ ( स्वामिकन्तु विस्तई ); २६२४ ( मोज्रमुनर ); २६६६ ( ग्रीज हेविस ); २०१३ ( कर्गा); २०२१, २०३१ तथा २०३३ कित-संवत ।

<sup>1.</sup> जातक ४-१२७।

२, ,, ४-२६६।

३. चम्पा, राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कोसांबी, वारायसी । —महापरिनिर्वाणसुत्त ।

थ. भगवान बुद्ध का काल क० सं० १३०८, 'हिन्दुस्तानी' १६४८ देखें ।

**४. जनाहस भंडारकर जो० रि० इ०** देखें १६४०।

## बुद्ध के समकालीन

आर्यमंज्ञश्री-मूलकलप के अनुसार निम्नलिखित राजा इनके समकालीन थे। कोसल के राजा प्रसेनजित, मगध के बिम्बिसार, शतानीक पुत्र चित्रय श्रेष्ठ उदयन, सुवाहु (दर्शक) सुधतु, ( = उदनी ), महेन्द्र ( = अनिरुद्ध ), चमस ( = मुगड ), वंशाली का सिंह उदयी ( = वर्षधर तिब्बत का ), उज्जयिनी का महासेन विद्योत प्रद्योत चगड और कपिलवस्तु का विराद् शुद्धोदन।

#### प्रथम संगीति

वुद्ध के प्रमुख शिष्य महाकाश्यप को पावा से कुसीनगर आते समय बुद्ध के निर्वाण का समाचार मिला। समद भिक्त ने अन्य भिक्तुओं को सान्दना देते हुए कह'— "आवुसी! शोक मत करो। मत रोओ। हम मुक्त हो गये। अब हम चैन की वशी बजायेंगं। हम उस महाश्रमण से पीड़ित रहा करते थे कि यह करो और यह न करो। अब हम जो चाहेंगे, करेंगे और जो नहीं चाहेंगे, उसे नहीं करेंगे।' तब महाकाश्यप स्थितर को भय हुआ कि कहीं सद्धमें का अन्त न हो जाय। काश्यप ने धर्म और विनय के सगायन के लिए एक सम्मेलन राजगृह में बुलाया। इसमें पाँच सौ भिक्तुकों ने भाग लिया तथा इसमें एक स्थान आनन्द के लिए सुरक्तित रखा गया, यग्रिप वह अभी आईत न हुए थे।

बुद्ध का निर्वाण वैशाख-पूर्णिमा को हुआ। यह संगीति निर्वाण के ६० दिन के भीतर आरम्भ हुई। प्रथम मास तो तैयारी में लग गया। आषाद शुक्ल एकादरी से चातुर्मास आरम्भ होता है और संभवतः इसी समय प्रथम संगीति का आरम्भ हुआ। आनम्द ने धम्म पिटक, उपालि ने विनयपिटक और काश्यप ने मातृका-श्राभिध्म सुनाया। थेरों (स्थिवरों) ने बौद्धशास्त्र की रचना की। अतः इसके अनुयायी थेरबादी कहलाते हैं। परचात् इसकी सन्नह शाखाएँ हुई।

### द्वितीय संगीति

द्वितीय संगीति का वर्णन चुल्लवरग श्रीर महावंश में है। यह संगीति बुद्धनिर्वाण के १०० वर्ष बाद बताई जाती है। इसका मुख्य कारण कुछ परिवर्तनवादी भिच्छकों के प्रस्तात्र थे। रैवत की सहायता से यश ने भिच्छकों के अध्याचार को रोकने के लिए वैशाली में सम्मेलन बुलवाया। यह सभा श्राठ मास तक होती रही। इस संगीति में सम्मिलित भिच्छकों की संख्या ७०० थी, इसलिए यह संगीति सप्तशतिका कहताती है। इस परिषद् के विरोधी वज्जी-भिच्छकों ने श्रपनी महासंगीति श्रलग की। यश की परिषद् की संरच्छता कालाशोक ( = नित्वदि न) ने, श्रपने राज्य के नवम वर्ष में, श्रीर बुद्ध निर्वाण के १०३ वर्ष बाद की। यह धर्मप्रसंग बालुकाराम में हुआ था।

## तृतीय संगीति

प्रथम श्रीर द्वितीय संगीति का उल्लेख महायान प्रन्थों में भी मिलता है ; किन्तु तृतीय संगीति का वर्णन चुल्लवम्ग में भी नहीं मिलता। सर्वप्रथम इसका उल्लेख दीपवंश, फिर समन्तपासादिक श्रीर महावंश में ही मिलता है। इस संगीतिका प्रधान मोग्गलिपुत्ततिस्स से।

१. बार्चमंत्रुश्री-मृबक्रप १४४-४६।

यह सम्मेलन कुछुमपुर या पाटलिपुत्र में हुआ। यह सभा नव मास तक होती रही और अशोक के १७वें वर्ष में हुई। चतुर्थ संगीति राजा कनिष्क के काल भें हुई।

कल्पन्नुम के अनुसार बौद्धसंघ के सात स्तम्भ थे। करमीर में आनन्द, प्रयाग में माध्यन्दिन, मथुरा में उपगुप्त, श्रंग में आर्यकृष्ण, उज्जयिनी में धीतिक, मृजुकच में सुदर्शन तथा करन्द विहार में यशः थे।

## संघ में फूट के कारए

बुद्ध के दशम वर्ष में ही कौशाम्बी में भिच्नुओं ने बुद्ध की बात बार-बार सममाने पर भी न मानी । अतः वे कोध में आकर जंगल चले गये; किन्तु आनन्द के कहने से उन्होंने किर से लोगों को सममाया। देवदत्त, नन्द इत्यादि खशी से संघ में न आये थे; अतः, ये लोग सर्वदा संघ में फूट डालने की चेष्टा में रहते थे। देवदत्त ने नापित उपालि को नमस्कार करना अस्वीकार कर दिया। एक बार देवदत्त ने भगवान बुद्ध से पाँच बातें स्वीकार करने की प्रार्थना की। सभी मिच्च आजीवन अरएयवासी, दुनों के नीचे रहनेवाले, पंसु-कूलिक (गुरही-धारी), पिएडपातिक (मिच्चा पर ही जीवित) तथा शाकाहारी हों। बुद्ध ने कहा कि जो ऐसा चाहें कर सकते हैं; किन्तु में इस सम्बन्ध में नियम न कर्ष गा। अतः देवदत्त ने बुद्ध और उनके अनुयायियों पर अनेक अनुराणियों पर अनेक अनुराणियों वह सर्वदा उनके चिर्त्र पर कीचड़ फैंकने की चेष्टा में रहता था। उसने बुद्ध की हत्या के लिए धनुर्थारियों को नियुक्त किया, शिला फैंकवाई तथा नालागिरि हाथी छुड़वामा।

एक बार संघ के लोगों को बहकाकर ४०० भिच्छुमों के साथ देवदत्त गया-सीस जाकर ठाट से रहने लगा। इससे बुद्ध को बहुत चीभ हुआ और उन्होंने सारिपुत्त की भेजा कि तुम जाकर किसी प्रकार मेरे भूतपूर्व शिष्यों की सममाकर वापस लाखी।

देवदत्त, राजकुमार श्रजातशत्रु को श्रपने प्रति श्रद्धावान् कर लाभ उठाता था। श्रजातशत्रु गया-शीर्ष में विद्वार बनवाकर देवदत्त के श्रनुयायियों को सुस्वादु भोजन बाँटता था। सुन्दर भोजन के कारण देवदत्त के शिष्यों की संख्या बुद्ध के शिष्यों से श्रधिक होने लगी। देवदत्त विद्वार में ही रहता था। देवदत्त के शिष्य बोद्धों से कहते — क्या तुम प्रतिदिन पसीना बहाकर भिन्ना माँगते हो !

भगवान् बुद्ध के समय अनेक भिच्नुक आपस में भगवते अथे कि मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ। मैं खित्रय कुक्षोत्पन्न, मैं बाहाण कुलोत्पन्न प्रमणित हूँ। इसपर बुद्ध ने नियम कर दिया कि भिच्नुओं में पूर्वप्रमणित बड़ा होगा। ये भिच्नु उस समय असहाय दिर्हों को भी प्रलोभन देकर संघ में सम्मिलित कर खेते थे। कितने लोग तो केवल हलवा और मालपूआ ही उड़ाने के लिए संघ में मर्तों हो जाते थे। संघ में अनेक भिच्नु डोंगी मी थे। सामान्य भिच्नु प्रश्नों के उत्तर देने से वदराते थे।

किनिष्क्रकाख १६४६ खृष्टपूर्व, अनास्स भंडारकर ओ॰ रिसर्च इंस्टीव्यूट पूना,
 १६४० देखें — त्रिवेदिखिखत ।

र. जातक भाग ४ ए० १४४। ( कौसल्यायन )

३. तिसिर जातक

<sup>.</sup> ४. बोसक जातक

**२. बुदाब** जातक

विकासत जातक

७. गूबरायक बातक

## बौद्ध-ग्रन्थ

पालि वाङ्मय में त्रिपिटक का विस्तार निम्न लिखित है-

| १. सुत्तपिटक—यह पाँच निकायों में विभक्त   | है तथा चनकी टीकाओं का नाम भी      |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| साथ ही दिया जाता है।                      |                                   |
| (क) दीघ निकाय                             | सुमँगल विलासिनी                   |
| (ख) मजिम्ममनिकाय                          | पपंच सूदनी                        |
| (ग) झंगुत्तरनिकाय                         | मनोरच पूरनी                       |
| (ब) संयुत्त निकाय                         | सारार्थ प्रकाशिनी                 |
| (ङ) खुद्कनिकाय—जिसके १ <u>५</u> प्रन्थ    |                                   |
| १. खुइक पाठ                               | परमार्थ ज्योतिका                  |
| <ul><li>धम्मपद</li></ul>                  | धम्मपदार्थं कथा                   |
| <b>१.</b> उदाने                           | परमार्थं दीपनी                    |
| ४. इतिवुत्तक                              | » 7»                              |
| <b>५. सुत्त</b> निपात                     | ,, ,,<br>परमार्थ ज्योति <b>का</b> |
| ६. विमान वत्थु                            | परमार्थं दीपनी                    |
| ७. पेत वत्थु                              | ,, w                              |
| द्र. <b>थे</b> रगाथा                      | 27 17                             |
| <b>ఓ. ये</b> रीगाथा                       | "                                 |
| १०. जातक                                  | जातकार्थ कया                      |
| ११, निद्देस                               |                                   |
| (क) महानिद्दे स                           | <b>सद</b> म्मोपज्योतिका           |
| (ब) चूलिन हे स                            | 24 27                             |
| १२. पटि <b>स</b> म्भिदामग्ग               | सद्धर्म प्रकाशिनी                 |
| १३. श्रपदान                               |                                   |
| (क) थेरावदान                              | विशुद्धजन विकासिनी                |
| (बं) येरी श्रवदान                         | 79 99                             |
| १४. बुद्ध वेश                             | मधुरार्थ विलासिनी                 |
| १५, चरिया पिटक                            | परमार्थ दोपनी                     |
| २. विनयपिटकयह भी पाँच भागों में विभक्त है |                                   |
| (क) महावग्ग                               | •••                               |
| (ख) चूत्रवग                               | •••                               |
| (ग) पाराधिका ( भिक्खुविभंग )              | सामन्त पसारिक                     |
| (घ) पाचित्तियादि ( भिक्खुनीविभंग          | 1                                 |
| (₹) परिवार पाठ                            | /                                 |
|                                           | <b>A.</b> .                       |

१. दीवनिकाय घडकथा की निदान कथा।

#### ३. श्रमिधम्म पिटक

| (क) धम्मसंगिष     | ऋत्य           | <b>मालि</b> नी |  |
|-------------------|----------------|----------------|--|
| (ख) विभंग         | सम्मोह वि      | सम्मोह विनोदनी |  |
| (ग) धातुक्या      | परमार्थं दीपनी |                |  |
| (घ) पुग्गल पज्जति |                |                |  |
| (ङ) कथावत्थु      | 3 <b>&gt;</b>  | 92<br>99       |  |
| (च) यमक           | "              | 79             |  |
| (छ) पट्टान        | **             | "              |  |

बुद्धघोष के समय तक उपयुक्त सभी मूल प्रन्थों या इनके उद्धरणों के लिए 'पालि' शब्द का व्यवहार होता था। बुद्धघोष ने इन पुस्तकों से जहाँ कोई उद्धरण लिया, वहाँ 'अयमेत्य पालि' (यहाँ यह पालि है) या 'पालियं वृत्तः' (पालि में कहा गया है) का प्रयोग किया है। जिस प्रकार पाणिनि ने 'छन्दसि' शब्द से नेदों का तथा 'भाषायाम्' से तात्कालिक संस्कृत भाषा का उत्तेख किया, उसी प्रकार बुद्धघोष ने भी 'पालियं' से त्रिपिटक तथा 'अष्टकथायं' से तथाकाल सिंहलद्वीप में प्रचलित अष्टकथाओं का उल्लेख किया है।

श्चाटकथा या श्चर्यकथा से तास्पर्य है — श्चर्य-सिंत कथा। जिस प्रकार वेद की सममाने के लिए भाष्य की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार त्रिपिटक को सममाने के लिए श्चाटकथा की। हमें सभी त्रिपिटकों के भाष्य या श्चर्टकथा प्राप्त नहीं।

श्चाहरूथाचार्य या भाष्यकारों के मत में त्रिपिटकों का वर्गोंकरण प्रथम संगीति के श्चानुसार है। किन्तु चुल्लवग्ग में वर्णित प्रथम संगीति में त्रिपिटक का कहीं भी उल्लेख नहीं पाया जाता। श्वभिधम्मपिटक के कथावरथु के रचियता तो स्पष्टत; श्रशोकगुरु मोग्गलिपुत्त तिस्स है। श्वतः हम कह सकते हैं कि त्रिपिटकों का श्वाधुनिक रूप तृतीय संगीति काल के श्वन्त तक हो चुका था।

भगवान् बुद्ध के वचनों का एक प्राचीन वर्गीकरण त्रिपिटक में इस प्रकार है-

- १. सुत्त-यह सूत्र या सुक्त का रूप है। इन सुत्रों पर व्याख्याएँ हैं जिन्हें वेय्याकरण कहते हैं।
  - २. गेय्य--- मुत्तों में जो गाथाओं का झंग है, वह गेय्य है।
- ३. वेथ्याकरण-व्याख्या । किसी सूत्र का विस्तारपूर्वक अर्थ करने की वेथ्याकरण कहते हैं । इसका व्याकरण शब्द से कोई भी सम्बन्ध नहीं है ।
  - ४. गाथा-धम्मपद, थेरगाथा, थेरीगाथा-ये गाथा हैं।
  - u. डदान--- उरुतासवाक्य ।
  - ६. इतिवुत्तक-खद्किनकाय का इतिबुत्तक १२४ इतिवुत्तकों का संप्रह है।
  - ७. जातक -- यह जन्म सम्बन्धी कथासाहित्य है।
  - = , श्रब्युत्तधम्म ( श्रद्भुतधर्म )—श्रसाधारण धर्म ।
  - ६ वेदरल बुद के साथ बाहरण अमणों के जो प्रश्नोत्तर होते थे, वे वेदरत कहलाते थे।

<sup>1.</sup> जातक, अव्वत ज्ञानम्बकोसस्यायन-ज्ञन्दित देखें-हिन्दी-साहित्य सम्मेजन, प्रयाग, प्रथम खबड, भूमिका ।

#### बुद्धभाषा

श्रभी तक यह विवादास्पद है कि संस्कृत, पाली या गाथा में कीन बौद्धधर्म की मूल भाषा है। सभी के सामने बुद्ध संस्कृत भाषा नहीं बोलते होंगे। वह जनता की भाषा भले ही बोलों। साथ ही दो भाषाओं का प्रयोग भी न होता होगा। श्रोल्डेनवर्ग के शिष्य पाली को ही बौद्ध धर्म की मूलभाषा मानते हैं; किन्तु चीन श्रोर तिन्यत से श्रनेक संस्कृत बौद्ध प्रन्थों का श्रनुवाद मिला है। श्रपितु तिन्यत, चीन एवं जापान की देवभाषा संस्कृत है। राजा उदयी के समय ही सर्वप्रथम बौद्ध साहित्य को लेखबद्ध किया गया। यह किस भाषा में था, इसका हमें ठीक ज्ञान नहीं; किन्तु यह श्रनुयायियों की विद्वत्ता श्रीर योग्यता पर निर्भर था। बुद्ध ने जनभाषा में भले ही प्रचार-कार्य किया हो; किन्तु विद्वानों ने मूल बौद्धसाहित्य, जिसका श्रनुवाद हमें उत्तरी साहित्य में मिलता है, संभवत: संस्कृत भाषा में लिखा था।

आधुनिक बौद्ध शाहित्य की रचना मगध से सुदूर सिंहल द्वीप में वटगामिनी के राज्यकाल (विक्रमपूर्व २०वें वर्ष ) में हुई। इसे मगध के विद्वानों ने ही तत्कालीन प्रचलित भाषा में लिखने का यक किया। पाती और सिंहली दोनों भाषाएँ प्राचीन मागधी से बहुत मिलती हैं। गौतम ने मागधी की सेवा उसी प्रकार की, जिस प्रकार हज्रत महम्मद ने अरबी भाषा की सेवा की है।

## बुद्ध और अहिंसा

मगवान् बुद्ध का मत था कि यथासंभव सभी कलह आपस में शांति के साथ निवट जायें। एक बार शाक्य और कोलियों में महाकलह की आशंका हुई। भगवन् बुद्ध के पहुचते ही दोनों पच के लोग शांत हो गये; किन्तु उनके राजा युद्ध पर तुले हुए थे। वे दोनों शास्ता के पास पहुँचे। शास्ता ने पूछा—कहिए किस बात का कलह है ?

जल के विषय में ।
जल का क्या मृल्य है ?
भगवन् ! बहुत कम ।
पृथ्वी का क्या मृल्य है ?
यह बहुम्ल्य वस्तु है ।
युद्ध के सेनापतियों का क्या मृल्य है ?
भगवन् ! वे श्रमुल्य हैं ।

तब भगवान् बुद्ध ने समकाया कि क्यों बेकार पानी के लिए महाकुलोश्पन्न , सेनापितमों के नाश पर तुले हो। इस प्रकार समकाने से दोनों राजाओं में समकीता हो गया तथा दोनों दल के लोगों ने अपने-अपने पद्ध से बुद्ध को २५० नौजवान वीर दिये जो मिच्चुक हो गये।

मांस-भन्नण के विषय में भगवान् बुद्ध ने कभी नियम न बनाया। एक बार लोगों ने खिल्ली उबाई तो भगवान् ने कहा कि जहाँ भिन्नुओं के निमित्त जीवहत्या की गई हो, वहाँ वे उस मांस का भन्नण न करें। स्वयं भगवान् बुद्ध ने अपने अन्तिम दिनों में सूकर का मांस खाया जिससे उन्हें अतिसार हो गया। यह सूकर का आँचार था। कुछ लोग इसे बांस की जह का आँचार बतलाते हैं। आजकल सभी देशों के बौद्ध ख़न मांस खाते हैं। आईसा की पराकाष्टा की सीमा पर तो जैनियों ने पहुँचाया।

१. कुणास जातक

प्राचीन भारत के सभी धर्मों की खान बिहार ही है। यहीं बारय, वैदिक, जैन, बौद दिरागंथ, सिक्स धर्म, वीर वैरागी लस्करी हत्यादि का प्राहुर्माव हुआ। जिन-जिन धर्मों ने केवल राज्यप्रश्रय लेकर आगे बढ़ने का साहस किया, वे कुछ दिनों तक तो खूब फूले-फले; किन्दु राज्य प्रश्रय हटते ही वे जनता के हृदय से हटकर धड़ाम से धमाके के साथ टूट-फूटकर विनष्ट हो गये।

बौद्धों की शिक्त और दुर्बलता के कारण अनेक दिर अपहाय बौद्धधर्म में दीखित हो गये; किन्तु जैनधर्म में सदा प्रभावशाली और धनीमानी न्यिक्त ही प्रवेश कर पाये। विहार बौद्धों का केन्द्र रहा। यदि विहार नष्ट हो गया तो सारे बौद्ध मेटियामेट हो गये। जिस प्रकार जैनधर्म में धाधारण अनता को स्थान दिया गया, उसी प्रकार बौद्धधर्म में नहीं दिया गया। बौद्धधर्म में केवल विहार और मिचुओं के ऊपर ही विशेष ध्यान दिया गया। अपितु जैन राजनीति से प्राय: दूर रहे और इन्होंने राजसत्ता का कभी विरोध नहीं किया। किन्तु बौद्ध तो मारत की गदी पर किसी अबौद्ध को सीधी आँखो से देख भी नहीं सकते थे। जब कभी कोई विदेशी बौद्ध राजा आक्रमण करता था तब भारतीय बौद्ध उसका साथ देने में संकोच नहीं करते थे। अतः अगरत से बौद्धों का निष्कासन और पतन अवस्थमभावी था।

#### त्रयोविंश अध्याय

#### नास्तिइ-धाराएँ

जीवक आजातरात्रु का राजवैय था। अजातरात्रु जीवक के साथ, जीतक के आम्र-वन में सुद्ध के पास गया। आजातरात्रु कहता है कि में विभिन्न ६ नास्तिकों के पास भी गया और उन्होंने धपने मत की व्याख्या की। राजा के पूछने पर बुद्ध ने अपने नृतन मत चलाने का कारण बतलाया। 'महापरि-निव्वाण-सुत्त' में उल्लेख हैं कि पुराण कश्यप, गोशाल मंक् बली, केशधारी शक्ति, प्रकुष कात्यायन, वेलत्थी दासी पुत्र संजय तथा निगंठनाथ पुत्र येसभी सुद्ध के समकालीन थे।

#### कस्सप

यह सर्वत्र गाँवों में भी नग्न घूमता था। इसने अकियावाद या निष्कियावाद की व्याख्या की अर्थात् यह घोषणा की कि आतमा के ऊपर हमारे पुराय या पाप का प्रभाव नहीं पहता है। इसके ४०० अनुयायी थे। यह अपनेको सर्वदर्शी बतलाता था। धम्मपद टीका के अनुसार यह बुद्ध की महिमा को न सह सका। वह यमुना नदी में, लज्जा के कारण आवस्ती के पास गले में रस्सी और घड़ा बाँधकर, इस कर मर गया। यह बुद्धत्व के सोलहवें वर्ष की कथा है। अतः अजातशत्र ने इस गोत्र के किसी अन्य प्रवक्ता से मेंट की होगी।

#### मंक्खलोपुत्र

इसका जन्म श्रावस्ती के एक गो-बहुन धनी ब्राझण की गोशाला में हुआ। यह ध्याजीवक सम्प्रदाय' का जन्मदाता हुआ। यह प्राय: नंगा रहता था, ऊँकङ्ग-बेठता था, चमगारद्व-बन करता था और काँटों पर स्रोता था तथा पंचागिन तप करता था। बुद्ध इसे महान् नास्तिक और शत्रु समस्ति थे। जैनों के अनुसार इसका पिता मंक्जी और माना भदा थी। इसका पिता मंख (= चित्रों का त्रिकेता) था। कहा जाता है कि महावीर और मंखली पुत्र दोनों ने एक साथ छः वर्ष तपस्या की; किन्तु पटरी न बैठने के कारण वे अलग हो गये।

इसने श्रष्ट महानिमित्त का सिद्धान्त स्थिर किया। भगवतीसूत्र में गोशाल मंबली पुत्र के छ: पूर्व जनमों का विचित्र दर्णन मिलता है। अत: आजीवकों की उत्पत्ति महावीर से प्रायः १४० वर्ष पूर्व क० सं० २४०० में हुई। इनके अनुसार व्यक्तिगत प्रश्वति के कारण सभी सत्त्वों या प्राणियों की प्रवणता पूर्व कर्म या जाति के कारण होती है। सभी प्राणियों की गति ६४,००० योनियों में चकर काटने के बाद होती है। यह धर्म, तप और पुर्य कर्म से बदल नहीं सकता।

१ दीघ निकाय-सामन्तफब सुत्त ५० १६-२२ ।

९ इवासमादासव ए॰ १।

इसका ठीक नाम मन्करी था जिसका प्राकृत रूप मंखली श्रीर पाली रूप मक्खली है। पाणिनि के अनुसार मस्कर (दएड) से चलनेवाले को मस्करी कहते हैं। इन्हें एक दएडी भी कहते हैं। पतंजलि के अनुसार इन्हें दएड लेकर चलने के कारण मस्करिन कहते थे; किन्तु यथा संभव स्वेच्छाचारिता के कारण इन्हें मस्करी कहने लगे।

#### अजित

यह मनुष्यकेश का कंबन धारण करनाथा; श्रातः इसे केशकम्बली भी कहते थे। लोगों में इसका बहुत श्रादर था। यह उम्र में बुद्ध से बड़ा था। यह स्तर्कर्म या दुष्कर्म में विश्वास नहीं करताथा।

#### कात्यायन

शुद्धिष के श्रतुसार कात्यायन इसका गोत्रीय नाम था। इसका नास्तिविक नाम पकुष था। यह सर्वदा गर्म जल का सेवन करता था। इसके श्रतुसार चिति, जल, पावक, समीर, दुःख, सुख श्रीर श्रात्मा सनातन तथा स्वभावतः श्रपरिवर्तनशील है। यह नदी पार करना पाप सममता था तथा पार करने पर प्रायश्चित्त में मिट्टी का टीता लगा देता था।

#### संजय

यह श्रमर विचित्तों की तरह प्रश्नों का सीधा उत्तर देने के बदते टाल-मटोल किया करता था। सारिपुत्र तथा मोमगलायन का प्रथम गुरु यही संजय परिवाजक है। इनके बुद्ध के शिष्य हो जाने पर संजय के श्रानेक शिष्य चले गये श्रीर संजय शोक से मर गया। श्राचार में यह श्राविक्षक था।

#### निगंठ

निगंठों के श्रनुसार भूतकर्मी की तपरचर्या से सुधारना चाहिए। ये केवल एक ही वस्न की विष्टि धारण करते थे तथा इसके गृहस्थानुयायी श्वेत वस्न पहनते थे। निगंठ सम्प्रदाय बौद्ध- धर्म से भी प्राचीन है। क्रञ्ज श्राधुनिक विद्वानों ने निगंठनाथ पुत्र की महावीर भगवान् से सम्बन्ध जोड़ने की व्यर्थ चेष्टा की है।

#### अन्य सैद्धान्तिक

सूत्र कृतांग में चर्नाकमत का खंडन है। साथ ही वेदान्त, सांख्य, वैशेषिक एवं गण्यों का मान चूर्ण करने का यतन किया गया है। गण्य चार ही तत्व से शरीर या आतमा का रूप बतलाते हैं। कियावादी आतमा मानते हैं। अकियावादी आतमा नहीं मानते। वैनायक भक्ति से मुक्ति मानते हैं तथा अज्ञानवादी ज्ञान से नहीं तप से मुक्ति मानते हैं। बुद्ध ने दीवनिकाय में ६२ अन्य विचारों का भी उल्लेख किया है।

१. पायिनि ६-१-१२४ सस्करसस्करियो वेळपरित्राजकवोः ।

२. क्या इक चौर महावीर समकाखीन थे ? देखें, साहित्य, पटना, १६४० अक्टूबर ए० म ।

वेग्यीमाधव वरुवा का 'प्राक् वौद्ध भारतीय दर्शन' देखें ।

# परिशिष्ट-क

#### युग-सिद्धान्त

प्राचीन काल के लोग सदा भूतकाल को स्वर्ण युग मानते थे। भारतवर्ष भी इसका अपवाद नहीं था। ऋग्वेद के एक मंत्र से भी यही भावना टफ्कती है कि जैसे-जैसे समय बीतता जायगा मानसिक और शारीरिक चीणता बढ़ती जायगी। प्रारंभ में शुग बार बर्वी का माना जाता था; क्योंकि दीर्घतमस् दशर्ष युग २ में ही बृढ़ा हो गया।

श्रावेद में युग शब्द का प्रयोग अहतीय बार हुआ है; किन्तु कहीं भी प्रियेख युगों का नाम नहीं मिलता। कृत शब्द यूत में सबसे श्रेष्ठ पाशा को कहते हैं। किल झ्रावेद के एक श्राधि का नाम है और इसी सुक्त के १५ वें मंत्र में कहा गया है—श्रो किल के वंश्व — डरो मत। इत, त्रेता, द्वापर और आस्कन्द (किल के लिए) शब्द हमें तैतिरीय संहिता, वाजसनेय संहिता तथा शतपय शाहाण में मिलते हैं। तैतिरीय श्राहाण कहता है—यूतशाला का अध्यच इत है, त्रेता भूलों से लाभ उठता है, द्वापर बाहर बैठता है और किल यूतशाला में स्तंभ के समाय ठहरा रहता है, श्रयांत कभी वहाँ से नहीं हिगता। ऐतरेय श्राहाण में किल सोता रहता है, विस्तरा छोड़ने के समय द्वापर होता है, खड़ा होने पर त्रेता होता है और क्लायमान होने पर कृत बन जाता है। यास्क प्राचीन काल और बाद के श्राधियों में भेद करता है। हमें विच्छा प्रराण, महाभारत, मनुस्मृति एवं पुराणों में चतुर्युंग सिखानत का पूर्ण प्रतिपादन मिलता है। यह कहना कठिन है कि कब इस सिखान्त का सर्व स्थम प्रतिपादन हुआ; किन्द होता जाता है। यह कहना कठिन है कि कब इस सिखान्त का सर्व स्थम प्रतिपादन हुआ; किन्द होता जाता है। यह कहना कठिन है कि कब इस सिखान्त का सर्व स्थम प्रतिपादन हुआ; किन्द होता जाता है। यह कहना कठिन है कि कब इस सिखान्त का सर्व स्थम प्रतिपादन हुआ; किन्द हाता जाता है। यह कहना कठिन है कि कब इस सिखान्त का सर्व स्थम प्रतिपादन हुआ; किन्द हुआ; किन्द हम सिखान का सर्व स्थम प्रतिपादन हुआ; किन्द हम सिखान हुआ हो सिखान हुआ हमा सिखान हुआ हो कि सिखान हुआ हो सिखान हिला हिला हमा सिखान हुआ हम सिखान हुआ हो सिखान हुआ हो सिखान हुआ हो सिखान हुआ हो सिखान हुआ हम सिखान हुआ हो सिखान हुआ है सिखान हुआ हो सिखान हुआ है सिखान हुआ हो सिखान हुआ है सिखान हुआ हो सिखान हुआ है सिखा

१. ऋग्वेद १०-१०-१० ।

२. ऋखेषु १०-१४८-६।

**ર. " ૧૦-૨૪-૬** (

v. " =- 44 1

र. तैतिरीय सं० ४-६'६ ; वाजसनेय सं० ६०-१८ ; शतपथ शा**शय** ( सै० **इक** बाफ ईस्ट मारा ४४ पू० ४१६ )।

<sup>4.</sup> तेलिरीय जाहाया १-४-५१।

७. पेतरेय जाहास २६-३।

म. निरुक्त १-२०।

विच्यपुराया १-३-४ ; महाभारत यनपर्व १४६ और १८६ ; सञ्ज १-८१-६ ;
 अक्षपुराया १२२-६ ; सस्वपुराया १४२-६ ; नारबुद्धराया ४१ अथ्याय ।

श्री पाएडुरंग वामन कारों का मत है कि विक्रम के पाँच सौ वर्ष पूर्व ही बौद्ध-धर्म के प्रसार होने से फैलनेवाले मतमतान्तर के पूर्व ही भारत में यह सिद्धान्त । परिपक्त हो चुका था।

पार्जिटर के मत में इस युग गणना का ऐतिहासिक आधार प्रतीत होता है। कालान्तर में इसे विश्वकात गणना का विचित्र रूप दिया गया। हैहयों के नारा के समय कृत युग का अन्त हुआ। त्रेता युग सगर राजा के काल से आरम्भ हुआ तथा दाशरिय राम द्वारा राज्य से कि विनाश काल में त्रेता का अन्त हो गया। अयोध्या में रामचन्द्र के बिहासन पर बैठने के काल से द्वापर आरम्भ हुआ। तथा महाभारत युद्ध समाप्ति के साथ द्वापर के अन्त के बाद कित का श्रारम्भ हुआ।

श्चनन्त प्रसाद बनर्जी शास्त्री का विचार है कि प्रत्येक युग एक विशेष सभ्यता के एक विशिष्ट तत्त्व के लिए निर्धारित है। संभवतः, संसार के चतुर्युग का सिद्धान्त जीवन के श्चादर्श पर श्वाधारित है। जैंसा सुदूर जीवन पर दृष्टिपात करने से प्रतीत होता है, वैसा ही साधारण मनुष्य भी संसार की कल्पना करता है। प्रथम युग सबसे छो। तथा श्रेष्ठ होना है। उसके बाद के युग धीरे-धीरे खराब श्रोर साथ ही लम्बे होते जाते हैं ।

भारतीय विद्धान्त के अनुवार संवार का कात अनन्त है। यह कई कर्लों का या सृष्टिकाल वंवरवरों का वमुदय है। प्रत्येक कर्ल में एक वहस्र वर्तु युग या महायुग होता है। प्रत्येक
महायुग में चार युग अर्थात् कृत, त्रोता, द्वापर और किलयुग होते हैं। ४३,२०,००० वर्षों का
एक महायुग होता है। इस महायुग में वर्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और किलयुग कमशः १२००,
२४००, ३६०० और ४८०० देववर्षों के होते हैं। इन देववर्षों को ३६० सं गुणा करने से
मानव वर्ष होता है। इस प्रकार चारों युगों का काल कुल १२००० देववर्ष या ४३,२०,०००
मानव वर्ष होता है। उथोतिर्गणना के अनुवार सुर्य, चन्द्र इत्यादि नवों प्रहों का पूर्ण चक्कर
एक साथ ४३,२०,००० वर्षों में पूरा हो जाता है। जे० बी० वायटन ने विक्रम-संवत् १६१६
में इस ज्योति-गणना को सिद्ध किया था। अभी हात में हो फिलिजट ने स्पष्ट किया है कि
भारतीय ज्योतिर्गणना तथा बेरोसस और हेराकिटस की गणना में पूर्ण समता है। अपितु
अधुन्देर में कुल ४,३२,००० अन्तर है। वैदिक युग चार वर्षों का होता था। इन चार वर्षों
में सूर्य और चन्द्र का पूर्णचक्कर एक साथ पूरा हो जाता था। महायुग का सिद्धान्त इसी
वैदिक युग का प्रस्तार ज्ञात होता है।

१. बस्बे जांच रायस एशियाटिक सोसायटी १६३६ ई०, श्री पांडुरंग वासन कायो का स्रोस कलियज्ये ए० १-१८।

२. वे सियंट इक्डियन हिस्टोरिकत ट्रेडिशन ए० १७४-७।

३, बिहार उदीसा के प्राचीन क्रांसखेल, पटना १६२७, ए० १२।

थ. सैकेंड दुक भाष ईस्ट, भाग ४४, पृ० १७ टिप्पणी ।

श्. भारतीय और चीनी ज्योतिःशास्त्र का अध्ययन, जे॰ बी॰ वायटन बिखित, पेरिस, सन् १८६२, पृ॰ १७ ( प्टूबे सुर जा अस्त्रानमी इण्डियाना एत सुर जा अस्त्रानामी चाइनीज )

पेरिस के प्रियाटिक सोसायटी को संवाद, ६ अप्रिल १६४८ तुलना करें अर्नल प्रियाटिक १६४८ ४६ ए० ८।

जैनों के अनुसार अवस्पिणी और उत्सिपिणी दो कहा हैं। आधुनिक काल अवस्पिणी है जिसमें क्रमागत मानवता का हास होता जा रहा है। पहले मनुष्य की आयु और देह विश होती थी। कहा जाता है कि किलयुग में मनुष्य सादे तीन हाथ, द्वापर में सात हाथ, त्रेता सादे दस हाथ और सरप्रयुग में आजकल की गणना से १४ हाथ के होते थे। उनकी आयु इसी प्रकार १००, २००, ३००, और ४०० वर्षों की होती थी। किन्तु घीरे-घीरे मानवता हास के साय-साथ मनुष्य के काय और आयु का भी हास होता गया। जैनों के अनुसार विकाल में हम लोग रहते हैं, वह पंचम युग है जो भगवान महाबीर के निर्वाण काल से प्रारंभ हो है। इसके बाद और भी बुरा युग आयगा जिसे उत्सिपिणी कहते हैं। यह कालचक है। च या पहिया तो सदा चलायमान है। जब चक उत्तर की ओर रहता है तो अवसिपिणी गित अनीचे की ओर होता है तो उसे काल की उत्सिपिणी गित कहते हैं। एक प्रकार से हम कह सब है कि अवसिपिणी कहत की दस्सिपणी गित कहते हैं। एक प्रकार से हम कह सब है कि अवसिपिणी कहत की उत्सिपणी रात्रि-काल का होतक है।

श्रीकृष्ण के शरीर त्याग के काल से किलियुग का श्रारंभ हुआ। किलियुग का श्रारं ३१०१ वर्ष (खृष्टपूर्व) तथा३०४४ वर्ष विक्रमपूर्व हुआ। इस किलियुग के श्रवतक प्रा

तुई रेखिबिलित रेखिजन्स आफ प्रेंसियंट इविडया, युनवर्सिटी आफ सन्।
 १६१६ ए० ७४ तथा ए० १६१ देखें।

२. (क) भारतीय विद्या, बन्बई, भाग ६, ए० ११७-१२३ देखें — त्रिवेद खिरि ए न्यू शीट ए कर ऑफ हिस्ट्री तथा (ख) त्रिवेदखिखित- 'संसार इतिहास का नृतन शिखान्यास' हिन्दुस्तानी, प्रयाग १६४६, देखें।

### परिशिष्ट— ख

#### भारतयुद्ध-काल

भारतवर्ष के प्रायः सभी राजाओं ने महाभारत-युद्ध में कौरव या पागड़ वों की छोर से भाग तिया। महाभारत युद्ध-काल ही पौराणिक वंश गणाना में छागे-पीछे गणाना का छाधार है। भारतीय परम्परा के अनुसार यह युद्ध किलि-संवत के छारम्म होने के ३६ वर्ष पूर्व या खृष्ट पूर्व ३१३७ में हुआ। इस तिथि को अनेक छाधुनिक विद्वान श्रद्धा की दृष्टि से नहीं देखते, यद्यपि वंशावली श्रीर ज्योतिर्गणना के छाधार पर इस युद्ध-कात की परम्परा को ठीक बतलाने का यत्न किया गया है। गर्ग, वराहमिहिर, अत्रवेहनी और कल्हण युद्धकाल किलिसंवत् ६४३ वर्ष बाद मानते है। छाधुनिक विद्वानों ने भी इसके समर्थन के छाड़ यत्न किया है।

श्राधुनिक विद्वान युद्धकात कलिसंवत् १६०० के लगभग मानते हैं। इनका श्राधार एक ख्लोक है, जिसमें नन्द और परीचित् का मध्यकात बतलाया गया है। इस श्रभ्यन्तर काल को श्रन्यत्र १४०० या १४०१ वर्ष सिद्ध किया गया है। सिकन्दर श्रोर चन्द्रगुप्त मौर्य की समकालीनना किल-संवत् २७७४ में लोग मानते हैं। श्रातः महाभारतयुद्ध का काल हुश्रा २७७४—(४० + १४०१) किल-संवत् १२३४ या खुष्ट पूर्व १८६७।

इस प्रकार लोग महाभारत युद्ध-काल के विषय में तीन परम्पराश्चों को प्रचलित बतलाते हैं जिसके श्रानुसार महाभारत युद्ध को खृष्ट पूर्व ३१३७, खृष्ट पूर्व २४४ = श्रीर खृष्ट पूर्व १४०० के लगभग सिद्ध करते हैं। इनमें प्रथम दो ही परम्पराश्चों के विषय में विचार करना युक्त है जिनका सामंजस्य कश्मीर की वंशावली में करने का यत्न किया गया है। तृतीय परम्परा सिकन्दर श्रीर चन्द्रगुप्त की श्रयुक्त समकालीनता पर निर्भर है।

किन्तु जबतक महाभारत की विभिन्न तिथियों के बीच स्थमंत्रस्य नहीं मिले, तबतक हम एक तिथि को ही संपूर्ण श्रेय नहीं दे सकते। श्रातः युद्धकाल का वास्तविक निर्णय श्रभी विवादास्पद ही सममना चाहिए।

- १. महाभारत की लड़ाई कब हुई ? हिन्दुस्तानी, जनवरी १६४० प्र०१०१-११६।
- २. (क) करमीर की संशोधित राजवंशावली, जनैल भाफ इविडयन हिस्ट्री, भाग १८, पू० ४४-१७।
  - (स) नेपास राजवंश, साहित्य, पटना, १६४१, ए० २१ तथा ७४ देखें।
  - (त) मताध-राजवंश, त्रिनेदिबिखित, साहित्य, पटना, १६४० देखें।
- ३, जर्में तायत प्रियार्टिक सोसायटी झाफ बंगाल, भाग ४ (१६६८, कलकत्ता पूर्व १६१-४९३) प्रबोधचन्द्र सेन गुप्त का भारत-युद्ध परम्परा।
- ४. नम्बूपरीचिताभ्यन्तर काल, हिन्दुस्तानी, १६४७ ए० ६४-७४, तथा इस प्रनथ का प्र० ११६ देखें।
- र. (क) भारतीय इतिहास का शिखान्यास, हिन्दुस्तानी, १६४२ देखें।
  - (क) सीट ऐ'कर चाफ इविडयन हिस्ट्री, जनाश्स भ० को॰ रि० इंस्टीच्यूट का रखतांक देखें।

# प्राक्ताय विद्वार

# परिशिष्ट (ग) समकालिक राजस्रची

| יי אי         | c                                          |        | श्रमाध्या         | बंशानी      | <u>ति</u><br>म्ब | अंग | मगध | भू<br>भू | स्राम-गूब                               |
|---------------|--------------------------------------------|--------|-------------------|-------------|------------------|-----|-----|----------|-----------------------------------------|
| ,v            | લું કુ | , ad , | म्यं              |             | :                | :   | :   | :        | क व<br>क<br>क<br>क                      |
|               | <b>ERR</b> \$ "                            | •      | <b>६</b> चन कु    | नामानेरिष्ट | :                | :   | :   | कहब      | 9३४२ :                                  |
| m             | 7688 "                                     |        | विक्रीच् श्राशाद) | •           | निम              | :   | :   | ;        | १३१४                                    |
| <b>&gt;</b> 0 | \$<br>11<br>2                              | 35     | काङ्गरस्थ         | •           | :                | :   | :   | :        | 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |
| əl            | 3, 83KE                                    | ,      | श्रनेनस           | •           | मिथि             | :   | :   | :        | व स्था                                  |
| us.           | १, ४३३३                                    | 6      | ត្តវិ             | भतन्दन      | •                | :   | •   | :        | *33° "                                  |
| 9             | x 4.30.3                                   | 3      | विष्टराश्व        | •           | •                | :   | •   | :        | 9802 ,,                                 |
| ır            | ***                                        | •      | 署成                | बत्सप्री    | बदावस्           | :   |     | •        | ** ***                                  |

| कुम<br>इंख्या | -                 | ख्रुष्ट-तुर्व                         |    | <b>अयो</b> ध्या    | वैशाली  | विदेह            | ক্তব্ | कलि-पूर्व            |
|---------------|-------------------|---------------------------------------|----|--------------------|---------|------------------|-------|----------------------|
| w             | सृष्ट-पूर्व ४,२४७ | ४,२४७ वर्ष                            |    | यौबनारव प्रथम      | :       | •                | :     | १९४६ वर्ष            |
| ÷             | , :               |                                       |    | श्राबस्त           | •       | •                | :     | 9896 22              |
| 5             |                   |                                       | •  | <u> ब</u> ृह्द्श्व | •       | मन्दिवद्ध म      | :     | 9020 33              |
| ~             | a                 | mr<br>wr<br>ar                        | •  | कुवलयाश्व          | भूग र्  | :                | :     | 9062 11              |
| m,            | :                 | ४,९३५                                 |    | ह्दाश्व            | :       | :                | :     | 3034 "               |
| ><br>5        | 2                 |                                       | •  | प्रमोद             | :       | स्म<br>सम्<br>चि | :     | 300                  |
| 3d<br>6-      | 2                 | , 30€. ×                              |    | हर्यरेव प्रथम      | :       | :                | :     | なっか                  |
| <b>&amp;</b>  | •                 |                                       | S. | निकु भ             | प्रजान  | :                | :     | e ko                 |
| 2             | 7                 | × • • •                               |    | संहताश्व           | :       | देववत            | :     | ६२२ ॥                |
| n<br>n        |                   | 3,6 64                                | •  | শ্রন্থায়ৰ         | •       | •                | :     | 1 E &                |
| e-            | : =               | 3,000                                 |    | प्रसेनिजित्        | :       | :                | :     | ر<br>م<br>م<br>م     |
| ئم            |                   | 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 | •  | यौबनाश्व द्वितीय   | ল্লানিস | न्हुत्रम्थ       | :     | 13 12 13<br>13 13 13 |
| 2             | : 2               |                                       |    | मान्याता           | :       | :                | :     | ۳۹٥ ٪                |
| -             |                   |                                       | 4  |                    |         |                  |       |                      |

1. इसकी देनिक प्राथमा गाँबीवाद की मित्ति कही जा सकती है। १७४ पु॰ देखें।

नन्दन्तु सर्व भूतानि स्निह्यन्तु विजनेष्वि ॥ स्वस्त्यस्तु सर्वभूतेषु निरातक्कानि सन्तु च ।। मा व्याधिरस्तु भृतानामाधयो न भवन्तुच ॥१३॥ मैत्रीमशेषभूतानि पुष्यन्तु सक्बे जने ॥ शिवमस्त द्विजातीनां प्रीतिरस्त परस्परम् ॥१४॥ समृद्धिः सर्वेवणानां सिद्धिरस्त च कर्मणाम् ॥ ते खोकाः सर्वभूतेषु शिवा वोऽस्तु सदामतिः । १४।। यथारमनि तथा पुत्रे हितमिच्छ्य सर्वेदा ॥ तथा समस्तभूतेषु वत्त ध्वं हितबुद्धयः ॥१६।। पुतद्वी हितमस्यन्तं को वा कस्यापराध्यते ।। यत् करोत्यहितं किन्चित् कस्यचिनमुढमानसः ॥१७॥ तं समभ्येति तन्नयुनं कत्रामि फलं यतः ॥ इति मत्वा समस्तेषु भो जोकाः कृतबुद्धयः ॥ १८॥ सन्तु मा खौकिकं पापं खोकाः प्राप्स्यथ वे बुधाः ॥ यो मेड्य स्निद्धते तस्य शिवमस्त सदा अवि ।।१६॥ यश्चमां द्वेष्टि जोकेऽस्मिन् सोऽवि भदाणि पश्यतु ।।

--- मार्श्यडेयपुराख ११७॥

[सभी प्राणी आनन्द करें तथा जंगल में भी एक दृसरे से प्रेम करें। सभी प्राणियों का करवाण हो तथा सभी निर्भय रहें। किसी को भी किसी प्रकार का शारीरिक या मानसिक पीड़ा न हो। सभी जीवों का सभी जीवों से मित्रता बड़े। द्विजातियों का मंगल हो तथा सभी आपस में प्रेम करें। चारों वणों के धनधान्य की वृद्धि हो। कामों में सिद्धि हो। हमलोगों की मति ऐसी हो कि संसार में जितने प्राणी हैं, वे सभी सुली हो तथा जिस प्रकार मेरा और मेरे पुत्र का कल्याण हो, उसी प्रकार सारे संसार के कल्याण में मेरी बुद्धि खगी रहे। यह आपके लिए अत्यन्त हितकारक है, यदि ऐसा सोचें तो भला कीन किसकी हानि पहुँचा सकता है। यदि कोई मुर्ख किसी की बुराई कर भी दे तो उसी के अनुसार वह उसका फल भी पा खेता है। अतःहे सद्बुद्धिवाले सजन! ऐसा सोचें कि मुमे किसी प्रकार का संसारिक पाप न हो। जो मुम से प्रेम करे, उसका संसार में कल्याण हो तथा जो मुमसे हु करे उसका भी सर्वत्र मंगल हो। ]

| मुख्या स्था   | ंगृष्ट-पूर्व           | श्रयोध्या             | वैशानी | निदेह      | श्रंग                                      | क्र   | कलि-पुर्व                                 |
|---------------|------------------------|-----------------------|--------|------------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------------|
| 2             | लुष्ट-पूर्व कृत्य वर्ष | पुरुक्तस              | :      | :          |                                            | :     | ও্ন থ ব্য                                 |
| ~~            | 11 3,5 EX 11           | त्रसहस्यु प्रथम       | :      | महात्रीय   | पश्चिमोत्तर से                             | :     | 64 8 33<br>                               |
| <b>&gt;</b> 0 | 8, 6,52,5, 18          | संभूत                 | (F)    | •          | महानगर जाना<br>गिश्वमीतर में<br>एन्नोनग्रे | :<br> | 3<br>9<br>1                               |
| ar<br>Y       | 3,388 3,               | श्रनरस्य              | :      |            | ्रुनास्त्र,<br>डशीनर नितिज्ञु              | :     | ร<br>ผ<br>ษ                               |
| or<br>or      | 3,663                  | त्रसहस्यु द्विनीय     | :      | धुनिमन्त   | -                                          | :     | 6<br>6<br>6<br>7                          |
| 2,            | ال المحاصة الم         | ह्यभ्वद्वितीय         | •      | :          | •                                          | :     | بر<br>مر<br>بره                           |
| o,<br>R       | " 3,094 "              | वसुमनस्               | विश    | :          |                                            | :     | % & & & & & & & & & & & & & & & & & & &   |
| ج<br>م        | (c e t 3 (c) 44        | त्रिधन्वन्            | :      | सुध्रीत    | :                                          | :     | 24<br>12<br>02                            |
| e<br>e        | 3,946 11               | সন্মাহত্ত             | :      | :          | :                                          | :     | 2 7 7 7 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 |
| er<br>6       | ३, दे,६३९              | सत्यत्रत्-(त्रिशंक्र) | विश    | धृष्ट मेतु | :                                          | :     | 430 %                                     |
| o'<br>m·      | ३३ हे०३ ,,             | इरिथन्द               | :      | :          | रुषद्र्य                                   | :     | ۲ و و ي                                   |
| las,<br>las,  | 11 3,40k 11            | रोहित                 | •      | •          | <br>ल                                      | :     | " <b>%</b> §%                             |
|               |                        |                       |        |            |                                            |       |                                           |

| हम<br>ह्या   |                   | al<br>mr | m.             | 9<br>m            | W.<br>R    | <b>8</b> |
|--------------|-------------------|----------|----------------|-------------------|------------|----------|
|              | सृष्ठ-पूर्व ३,४४७ | 2        |                | 2                 | 2          | £        |
| ज़ुष्ट-पूर्व | 3,480             | 3,498    | 3,889          | ار<br>ان<br>ان    | ₹,४€,६     | 3026     |
| पूर्व        | व व               |          | 3              | 2                 | •          |          |
| श्चयोध्या    | हरित नंतु         | विजय     | হত্ত           | ie,               |            | •        |
| वशाली        | खनिनेत्र          | :        | :              | क्रस्यम           | श्रवीद्धित | मध्य     |
| विदेह        | हर्यश्त           | :        | :              | म                 | :          | :        |
| <b>Z</b> .   | :                 |          | :              | मन्द्र<br>भन्द्रम | :          | :        |
| <b>50</b> 4  | :                 | :        | •              | :                 | :          | :        |
| कलिन्पूर्व   | )o<br>>o          | <u>~</u> | الله<br>م<br>م | m,<br>m,          | 33.00      | 9        |
| ্ত্ৰ         | वस्               | 2        | 2              | 2                 | 2          |          |

# त्रंता युग का झार्म

| क्रम-<br>देख्या  |             | ह-पूर्व     | म्बर्गा     | वैशाली          | विदेह           | <b>ਜ਼</b> | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | किलि-पूर्व  |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------|---------------------------------------|-------------|
| *                | लुष्ट-पूर्व | 3,३८६ वर्ष  | सुगर्       | नरिष्यन्त       | प्रतिन्धक       | बली       | :                                     | २८११वर्ष    |
| <b>5</b> ×       | *           | 3,24.E 33   | - बासमंजस   | क्              | :               | :         | :                                     | 340         |
| ~                | £           | 3,223 ,,    | अ शुमन्त    | :               | :               | 줘.        | :                                     | 228         |
| mr<br>>P         | ç           | 3, 2 £ K ,, | दिलीप प्रथम | राष्ट्रवद्ध'न   | कीतिरथ          | :         | :                                     | <b>₹</b>    |
| *                | 2           | 3,266.      | भगीरथ       | सुधृति          | :               | :         | :                                     | 6-<br>16-   |
| *                | *           | 3,236 .,    | हि<br>इ     | 7               | :               | :         | :                                     | 33          |
| سون<br>مور<br>(خ | •           | 3,299 %     | नाभाग       | कैवल            | देवमीढ          | द्धिवाहन  | :                                     | 990         |
| 2 %              | \$          | ३,१६३       | झम्बरीष     | बन्धुमत         | :               | :         | :                                     | ۳<br>د      |
| ت<br>پ           | \$          | 3,94k ,,    | विभुद्धीय   | बेगवन्त         | •               | :         | :                                     | 2 %         |
| ₩<br><b>₽</b>    | 2           | 3,926,5     | भायुताय     | ् <b>व</b><br>• | ्<br>बिबाय<br>( | :         | :                                     | 8           |
| °                | 3,          | 3,088 3     | ऋदुवर्ष     | :               | :               | दिविरध    | :                                     | किलिखंबत् २ |
| *                |             | 3,009       | सर्वकाम     | तृयाभिन्दु      | :               | :         | :                                     | *<br>*      |
| <b>८ ४</b>       | 2           | કું૦૪૨ ,,   | संवंत       | विश्ववस्        | महाधृति         | धर्माध    | :                                     | n<br>k      |
| m²<br>si         | 2           | 3,09K 3,    | कल्माषपाद   | बग्ना ल         | :               | :         | :                                     | n<br>n      |
| *                | *           | ₹, ६५७ %    | श्रमक       | हमचन्द          | :               | :         | :                                     | किलियं ११४  |

| <ul> <li>2000-12首名, E. L. E. C. 自動</li> <li>2000-12首名, E. L. E. L.</li></ul> | मुल               |               |             | _        |   |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | भू<br>व<br>(स | कीतिस्य     |          | : | 988                                                                              |
| 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | श्चार्य           | धुम्नारव      | •           | वित्रस्य | : | 9                                                                                |
| 33 3,5 6,8 3,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | पुडिबिह           | संजय          | •           | •        | : | 9 8.0                                                                            |
| ש של<br>ע ע על<br>ע על                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | विश्वसङ           | सहरेव         | महारोमन्    | :        | ÷ | <b>8</b> 6                                                                       |
| 3, 3,59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | । दिलीप (बट्वांग) | इषारव         | :           | सत्यर्थ  | : | **                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | दीविषाह           | :             | स्वर्धारीमन | •        | : | र्घ                                                                              |
| 49 3, 2, CE9 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | E)                | सोमद्रम       | •           | :        | : | 330                                                                              |
| A. 2, Cf. 3, 3, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ন ন               | बनमें अय      | हत्वरोमन    | •        | : | es.                                                                              |
| 43 3, 2, 43 K 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | दशर्थ             | प्रमृति       | मीरध्यञ     | ं लोमपाद | • | W.                                                                               |
| ٠٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | राम               | ( समाप्त )    | भानुमन्त    | :        | : | >><br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20 |

# द्वापर युग का भारीम

| 45 eq.   |             | खेष्ट-पूर्व  |            | ऋयोध्या            | विदेह        | ऋंग           | मगध               | ক্তর্থ | , कलि-पूर्व                             |
|----------|-------------|--------------|------------|--------------------|--------------|---------------|-------------------|--------|-----------------------------------------|
| **       | सुष्ट-पूर्व | न २,६७८ वर्ष | ्व<br>वि   |                    | प्रश्न स्म   | चतुर्ग        |                   |        | ४२२ वर्षः                               |
| <u></u>  | я           | 2,629        | £          | <b>2</b>           | स्म          |               | akum enterdiripak |        | sko ss                                  |
| 2        | e.          | 2,623        | •          | मातिय              | उजनाह        |               |                   |        | *. ₽Đ.⊁                                 |
| n.       | 8           | 3,464        | ř.         | निष्ध              | सुनध्वज      | प्रथुलाच      |                   |        | ¥ 0 € 33                                |
| w<br>w   | 7           | 3<br>3<br>8  | <b></b>    | F                  | शकुनि        |               |                   |        | ***                                     |
| •        | 66          | 3,438        | •          | नमास               | क्र.<br>क्र. | न्ध्र         |                   |        | F 6.2                                   |
| 5        | 3           | 2,299        | <b>1</b> 6 | पुरबर्गक           | ऋतुभिव       |               |                   |        | ¥ & 0 33                                |
| ~        | 33          | 3,463        | 3          | <b>क्रमध</b> न्वन् | भरिष्टनेमि   | 78<br>त<br>'स |                   |        | € ₹ a 33                                |
| ~        | •           | 3,844        | 2          | देवानिक            | भूतायुष      |               |                   |        | 4                                       |
| š        | 2           | 3,446        | •          | झहीनगु             | सुपाश्व      | भद्रथ         |                   |        | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |
| <b>4</b> | •           | 338.8        |            | परिपात्र           | संक्ष        |               | *                 |        | ٥٠٤ ،                                   |

# भाक सौर्य बिहार

| कम-            | -         | ख्छ-पूर्व     |        | भ्रयोध्या             | विदेह            | श्रंग        | मगध               | <b>8</b> | कलि-गूबे          | 40         |
|----------------|-----------|---------------|--------|-----------------------|------------------|--------------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| 2              | बिष्ट पुन | व २,३८१ वर्ष  | م<br>و | 10.00                 | चेनारि           |              |                   |          | ०४० वर्ष          | ~ <u>E</u> |
| 3              | K         | 2 3 8 3       | •      | . वर्ष्ट्रव           | भानेनस           | चृहत्द्रमंत् |                   |          | ر<br>لا<br>الا    | 2          |
| Ř              | R         | 3,39%         | •      | वसनाभ                 | मीनरय            |              | शृह्य             |          | بر<br>ا<br>ا<br>ا |            |
| g              | •         | 3,296         | **     | संखन                  | सत्यरध           |              | क्रुशाघ           |          | n 9 ×             | 3          |
| <b>D</b>       | . 3       | <b>३,३</b> ४९ | •      | <b>ब्यु पितास्त्र</b> | <b>व</b> तग्रह   | कृहद थ       |                   |          | n<br>×            | 2          |
| િ              | *         | 3,239         | **     | विश्वसह               | डपगुप्त          |              | ऋधम               |          | 9<br>U            | :          |
| ŭ              | •         | 3,203         | •      | हिरएयनाम              | स्वागत           | बृहद्भानु    | पुष्यवन्त         |          | ม<br>พ<br>ถ       | 2          |
| <u>س</u><br>لا | â         | 3,90%         | \$     | पिव्य                 | सुनचस            |              |                   |          | 8.3               | :          |
| , v            | •         | 3,9%6         |        | ध वर्धि               | ار<br>الا        | बृहन्मन्     | बृहन्मनत् बत्यहित |          | ۶ × ۶             | E          |
|                | R         | 2,992         | •6     | द्यदर्शन              | ال<br>الا<br>الا |              | सुधन्वन्          |          | #<br>U            | 2          |
| ¥              | 2         | 2,089         | 86     | म्भिवर्ध              | <b>ਰ</b>         | अनुष्र       |                   |          | 3030              | *          |
|                | 2         | A . 6. 3.     |        | सीव                   | विवय             |              | (E)               |          | <b>₹•</b> ₹       | 2          |

#### परिशिष्ट

| म्<br>संस्या<br>संस्या |       | खुष्ट-पूर्व          |              | झयोध्या         | विदेह       | अंग      | मग्रह                        | कर्ष        | कलि-मूके  |
|------------------------|-------|----------------------|--------------|-----------------|-------------|----------|------------------------------|-------------|-----------|
| ir<br>er               | ะหลัย | ख्ष्रमुवे २,०३% वर्ष | <b>व्य</b> े | मर्             | <b>भू</b> त | हर्वा    |                              |             | १०६६ वर्ष |
| w<br>U                 | s     | ۶,۰۰۶                | 25           | प्रसुभूत        | सुनय        |          | संभव                         | बृद्धशभेन   | 9088 ,,   |
| •                      | 2     | 9,808                | 3,           | सुसन्धि         | बीतहर्य     |          |                              |             | 9988 "    |
| <del>ن</del>           | 2     | 9,643                |              | स्रम्           | धृति        | विश्वजित | विश्वज्ञित जरासंघ दन्तवक्त्र | द्ग्तवक्त्र | 9940 32   |
| er<br>11               | R     | E . 3                | •            | विश्वतवन्त      | बहुताश्व    |          |                              |             | 2964 2    |
| **                     | 2     | 9,48%                | 8            | बृहद्दल         | कतन्त्र     | कर्या    | सहदेव                        |             | 9204 ,,   |
| 2                      | a     | 3,246                | •            | <b>बृह्</b> च्य |             | कृषदेन   | सोमाधि                       |             | वरवंश्र   |

# परिशिष्टं—घं

#### मगध-राजवंश की तालिका

# बाहेद्रथ वंश

| संस्था            | राजनाम                                   | भुक्त-वर्ष          | कबि-संबत्                     |
|-------------------|------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 9<br>3            | सोमाधि }<br>मार्जारि }                   | ¥5                  | 1334-1363                     |
| ર<br>૪            | श्रुतश्रवा }<br>श्रुतश्रिवा }            | Ę •                 | 1 <b>१६९—1</b> ३४९            |
| X.                | भयुतायु                                  | 3 €                 | १३५२१३८८                      |
| Ę                 | निर्मित्र <b>)</b><br>शर्ममित्र <b>)</b> | ¥0                  | 13==-183=                     |
| 5                 | सुरच या सुच्चत्र                         | X=                  | 9४२ <b>८१४</b> ८६             |
| 3                 | बृहत्कर्मी                               | २३                  | 98569X0E                      |
| 90                | सेनाजित्                                 | ५०                  | 9x0&9xxe                      |
| 99<br>93          | शतुंजय<br>महाबल या रिपुंजय प्रथम         | ¥•                  | 9xxe <u>-</u> 9xee            |
| 93                | विभु                                     | २=                  | 9468-9630                     |
| 18                | शुचि                                     | Ę¥                  | 9630-9689                     |
| 31                | न्नेम                                    | ₹ द                 | 9989-1018                     |
| 9 <b>६</b><br>9 ७ | तेमक<br>श्रगुवन }                        | €¥                  | 9 49 6-9 45 \$                |
| 95                | सुनेत्र                                  | ₹x                  | 964-9696                      |
| 9 E<br>२०         | निवृत्ति }<br>एमन् }                     | ¥C                  | 9=9=9=06                      |
| <b>२</b> १<br>२२  | त्रिनेत्र }<br>सुश्रम }                  | ३्द                 | 9=0{9298                      |
| २३                | <b>यु मत्सेन</b>                         | ¥5                  | 1694-1663                     |
| ₹૪<br><b>૨</b> ૫  | म <b>हीनेत्र</b> }<br>स्रुमति            | <b>₹</b> ₹          | 1 E G ? 1 E E K               |
| २६                | सुवत                                     | ३२                  | 9884-9090                     |
| २७                | शत्रु जय द्वितीय र्                      | •                   |                               |
| <b>ર</b> ⊑        | सुनीत<br>                                | 80                  | २०२५२०६७                      |
| २ <b>६</b><br>३०  | सत्यजित् }<br>सर्वेजित् }                | द <b>३</b>          | २०६७ — २१४०                   |
| ३१                | विश्वजित्                                | źĸ                  | २१४० — २१८ <b>४</b>           |
| १९                | रिपुंजय द्वितीय                          | X.o                 | २१८४—२२३५                     |
|                   |                                          | कुल १,००१ वर्षः, कः | र्व- ११३४ वे १ <b>१३</b> ४ तक |

#### प्रद्योतवंश

| संक्या राजनाम               | <b>भुक्त-वर्ष</b>      | कबि-संवत्                   |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|
| १, प्र <b>द्यो</b> त        | २३                     | २२ <b>३४—२३</b> ५=          |
| <b>२.</b> पाल <b>क</b>      | 48                     | २२ <u>५</u> ८— <b>२२</b> ८२ |
| ३. विशा <b>ख</b> युप        | <b>X</b> •             | २ <b>२</b> ८२ <b>—१</b> ३३२ |
| ४. सूर्यक                   | २ १                    | २३३२—२३५३                   |
| y . नन्दिव <b>द</b> ेन      | २०                     | २३४३—२३७३                   |
|                             | कुत १३८ वर्ष, क. सं. २ | २३ थ. से क० सं० २३७३ तक     |
|                             | शैशुनाग वंश            |                             |
| १. शिशुनाग                  | 8•                     | २३७३—२४१३                   |
| २. काकवर्र                  | २६                     | २४१३— २४३६                  |
| ३. चेमधर्मन्                | २०                     | २४३६—२४५६                   |
| ४. चेमवित्                  | ¥ •                    | २४ <u>५६</u> — <b>२</b> ४६६ |
| प्र. विम् <del>वि</del> धार | ХJ                     | २४६ <b>६</b> २४४०           |
| ६. श्रजातशत्रु              | ३२                     | २ <b>४५०—२</b> ४६२          |
| ७. दशैक                     | X F                    | ₹४६२—२६१७                   |
| द <b>. उदयिन्</b>           | 9 Ę                    | २६१७—-२६३३                  |
| ६. श्रनिरुद                 | ٤                      | २६३३—-२६४२                  |
| १०. मुगह                    | 5                      | २६४२—२६५०                   |
| ९१, नन्दिवद्ध न             | <b>¥</b> ₹             | २६४० <b>— २</b> ६६२         |
| १२. महानन्दी                | ४३                     | <b>२६६२—२७३</b> ४           |
|                             | कुल ३६२ वर्ष क॰ सं• २३ | ७३ से क० सं० २७३५ तक        |
|                             | नन्दवंश                |                             |
| १. महापद्म                  | २=                     | २७३४— २७६३                  |
| २-६ सुकल्यादि               | 92                     | २७६३— २७७४                  |
|                             | कुल ४० वर्ष, क• सं     | • २३७३ से २७७५ तक           |

इस प्रकार बाईद्रथवंश के ३२, प्रयोत-वंश के पाँच, शैशुनागवंश के १२ और नन्दवंश के नवकुत ४ द राजाओं का काल १४४१ वर्ष होता है और प्रतिराज मध्यमान २६ ६ वर्ष होता है।

<sup>1.</sup> यदि महाभारत युद्ध को इस कक्षि-पूर्व १६ वर्ष माने तो इमें इन राजाओं की वंश-ताक्षिक विकिन्न मकार से तैयार करनी होगी। इस विस्तार के किए 'सगध-राजवंश' देखें, साहित्य, प्रदन्ता, १६१६ पृद्ध ४६ त्रिवेद-विकित ।

# परिशिष्ट—ङ

#### पुराग्रमुद्रा

पुराणमुदाएँ हिमाचल से कन्या कुमारी तक तथा गंगा के मुहाने से लेकर खिस्तान तक मिलती हैं। अप्रें जी में इन्हें पत्रमार्क बोलते हैं; क्योंकि इनपर ठप्पा लगता था। ये पुराणमुदाएँ ही भारतवर्ष की प्राचीनतम प्रचलित मुदाएँ थीं, इस विषय में सभी विद्वान एकमत हैं तथा यह पद्धित पूर्ण भारतीय थी। इन मुदाओं पर किसी भी प्रकार का विदेशी प्रभाव नहीं पड़ा है। बौद जातकों में भी इन्हें पुराण कह कर निर्देश किया गया है। इससे खिद है कि भगवान बुद के काल के पूर्व भी इनका प्रचलन था। चम्पारन जिले के लौरिया नन्दनगढ़ तथा कीयम्बट्टर के पाएड कुलीश की खदाई से भी ये पुराणमुदाएँ मिली हैं जिनसे स्पस्ट है, कि भारतवर्ष में इनका प्रचलन बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है। सर अलेकजंडर कनिगहमूर के मत में ये खुष्ट-पूर्व १००० वर्ष से प्रचलित होंगे।

पुराण-मुद्राश्चों पर श्चंकित चिह्नों के श्रध्ययन से यह तथ्य निकला है कि ये चिह्न मोहन-जो-दानों की प्राप्त मुद्दाश्चों की चिह्नों से बहुत-मिलती जुलती हैं। दोनों में बहुत समता है। संभव है सिन्धु-सभ्यता श्रीर रौप्य पुराण मुद्दाश्चों के काल में कुछ विशेष संबन्ध जुट जाय।

#### चिह्न

सभी प्राङ्मीर्य पुराणों पर दो चिह्न स्वस्य पाये जाते हैं—(क) तीन छत्रों का चिह्न एक इत के चारों स्रोर तथा (ख) सूर्य का। इन दोनों चिह्नों के सिवा घट तथा षट् कीण या षडारचक भी पाये जाते हैं। इस प्रकार ये बार चिह्न छत्र, सूर्य, घट और षट्कीण प्रायेण सभी पुराणों पर स्वस्य भिलते हैं। इनके सिवा एक पंचम चिह्न भी श्रवस्य भिलता है जो भिग्न प्रकार की विभिन्न मुदाओं पर विभिन्न प्रकार का होता है। इन मुदाओं के पट पर बिह्न रहता है या एक से लेकर १६ विभिन्न चिह्न होते हैं।

ये चित्त भाग पर पाँचों चिन्ह बहुत ही सीन्दर्य के साथ रचित-खिचत हैं। इनका कोई धार्मिक रहत्य प्रतीत नहीं होता। ये चिह्न प्रायेग पशु और वनस्पति-जगत् के हैं जिनका अभिप्राय हम अभी तक नहीं समक सके हैं।

१. वर्गस विदार-उदीसा रिसर्च सोसायटी, १६१६ ए० १६-७२ तथा ४६६-६४ वास्स का सेख ।

२. ऐ सियंट इंखिडवा पृ० ४३।

२. वर्गंब एशियाटिक सोसायटी आफ बंगाब, म्यूमिसमैटिक परिशिष्ट संक्या ४४ पूर्व १-५२।

४. जान सबोन का प्राचीन सारत की सुद्धा-सूची, सन्दन, १६६६ सूमिका पु॰ २१-२२।

पृष्ठ-भाग के चिद्ध पुरो नाग की अपेदा बहुत छोटे हैं तथा प्रायेण जो चिद्ध पृष्ठ पर हैं, वे पुरो-भाग पर नहीं पाये जाते और पुरोभाग के चिद्ध पृष्ठ-भाग पर नहीं मितते। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि चाँदी की इन पुराणमुदाओं पर प्रसिद्ध भारतीय चिद्ध—स्वस्तिक, त्रिश्चल, नन्दिपद नहीं मिलते।

चिह्न का तात्पर्यं

पहले लोग समसते थे कि ये चिह किसी बनिये द्वारा मारे गये मनमानी उप्पे मात्र हैं।
वालस नियत चिहां के विषय में सुमात्र रखता है कि एक चिह राज्य (स्टेंड) का है, एक
शासन कर्ता राजा का, एक चिह्न उस स्थान का जहाँ मुद्दा तैयार हुई, तथा एक चिह्न अधिष्ठालु
देव का है। विभिन्न प्रकार का पंचम चिह्न संभवतः संघ का अंक है, जिसे संधाध्यन्न अपने चेत्र
में, प्रसार के समय, भंसार (चुंगी) के रूप में रुपये वसून करने के लिए, तथा इनकीशुद्धता के
फतस्वरूप अपने व्यवहार में लाता था। प्रमुन्भाग के चिह्न अनियमित मते ही ज्ञात हों; किन्तु
यह आभास होता है कि ये प्रमुन्धिह यथासमय मुद्दाधिपतियों के विभिन्न चिह्नों के ठोसपन और
प्रचलन के प्रमाण हैं।

पाणिनि के अनुसार संघों के अंक और लच्चण प्रकः करने के लिए अन्, यन्, इन् में अन्त होनेवाली संज्ञाओं में अन् प्रत्य लगा। है।

काशी स्वाद जायसवात के मन में ये लच्छा संस्कृत साहित्य के लांच्छन हैं। की दृश्य का 'राजां ह' शासक का वैयक्षिक लांच्छन या राजचिह्न ही है। जिस प्रकार प्रत्येक संघ का प्रयना श्रालग लांछन था, उसी प्रकार संघ के प्रमुख का भी अपने शासन-काल का विशेष लांछन था जो प्रमुख के बदलने के साथ बदला करता था। सम्भवतः यही कारण है कि इन पुराण-मुदाओं पर इतने विभिन्न चिह्न मिलते हैं। हो सकता है कि पंचचिह्न मौर्यकालीन मेगास्थनीज कथित पांच बोर्ड (परिषदों) के द्योतक-चिह्न हों। क्या १६ चिह्न जो प्रष्ठ पर मिलते हैं, पोडश महाजन पर के विभिन्न चिह्न हो सकते हैं ?

चिह्न-लिपि

शब्दकलपद् म पांच प्रकार की लिपियों का उल्लेख करता है—मुद्रा (रहस्यमव ), शिष्ट्य ( व्यापार के लिए यथा महाजनी ), लेखनी संभव ( सुन्दर लेख ) , गुरक्ष्क ( शोघतिषि ) या संदेतिलिपि ) तथा छुए ( जो पढ़ा न जाय )। तंत्र प्रन्थों के अनेक वीज मंत्रों को मदि अंकित किया जाय तो ने प्राचीन पुराणमुद्राओं को लिनि से मिलते दिखते हैं। साथ ही इन मुद्राओं के चिह्न सिन्ध-सभ्यता की प्राप्त मुद्रा के चिह्नों से भी हुबहू मिलते हैं। सिन्ध - सभ्यता का काल लोग कलियुग के प्रारंभ काल में खुष्ट-पूर्व २००० वर्ष मानते हैं। वालस के मत में इन्द्र पुराएगों का चिह्न प्राचीन ब्राह्मा अन्तर 'ग' से मिलता है तथा कुन्न ब्राह्मी अन्तर 'त' से। जहाँ सूर्यं और चन्द्र का संयोग है, ने ब्राह्मी अन्तर 'म' से भी मिलते हैं।

#### चिह्नों की व्याख्या

सूर्य-चिह्न के प्रायेण बारह किरणें हैं जो संभवतः द्वादशादिस्य की बोधक हैं। कहीं-कहीं सोनह किरणें भी हैं जो सूर्य के बोडश कलाओं की द्योतक कही जा सकती हैं। संभव है, शून्य चिह्न परब्रह्म का और इसके अन्दर का विन्दु शिव का द्योतक हो। विन्दु इस के भीतर है और

१. स**र्वाहतव्यो**न्दम्यनिमासय् — पाणिति १-१-१२७।

केत के चारों भ्रोर किरण के चिड हैं जो कोटिचन्द्र प्रदीपक सिद्ध करते हैं और सूर्य का साम्रात. इप हैं। सूर्य पराक्रम का द्योतक है।

सपत्र घर प्रायेण स्पष्टतः सभी पुराणमुदाओं पर पाया जाता है। बिना मुख के एक चौकीर घर के ऊपर छः विन्दु पाये जाते हैं। वाल्स इसे गोमुख समम्मता है; किन्तु गोमुख के समान यह ऊपर की भोर पतला और नीचे की भोर मोटा नहीं है। भ्रपितु इसमें दो प्रमुख कान नहीं हैं—यदापि दो भ्राँख, दो नाक और दो कान के छः विन्दु हैं। यह तंत्रों का विन्दुमण्डल हो सकता है। विन्दुमण्डल अनन्त सनातन सुख-शांति का प्रतीक है।

दो समित्रकीण एक दूसरे के साथ इस प्रकार श्रीकित पाये जाते हैं, जिन्हें षट्कीण कहते हैं। इसका प्रचार श्राजकल भी है श्रीर इसकी पूजा की जाती है। यह चिह्न प्राचीन कीट देश में भी मिलता है। श्राजकल भी तिब्बत श्रीर नेपाल की मुद्राश्रों पर यह चिह्न पाया जाता है। प्ररोभाग के विभिन्न चिह्न संभवत: मुद्रा के श्रसार की तिथि के सूचक हैं। ६० वर्षों का सुद्रस्पति चक श्राजकल भी प्रचलित है। प्रत्येक वर्ष का विभिन्न नाम है। येपांच वर्ष के १२ युग ६० वर्ष पूरा कर देते हैं। ६० वर्ष के वर्षचक का प्रयोग श्रव भी चीन श्रीर तिब्बत में होता है। पांच वर्षों का सम्बन्ध प्रवत्त (जिति, जन, पावक, गगन, सतीर) में प्रतीत होता है।

चाँदी के इन पुराणमुदाओं पर पशुओं में हाथी का चिह्न प्रायेण मिलता है। कृष का चिन्ह कम मिलता है। माला पहने हुए गोमुख भी मिलता है। गोरखपुर से प्राप्त पुराणमुदाक्षों के भगड़ार में सिह्न का भी चिह्न मिलता है। इनके सिवा नाग, अंड, कच्छप तथा साँद के चिह्न भी इन मुद्राओं पर मिले हैं।

श्री परमेश्वरी लाल गुप्त शिक्सीर्थ पुराण मुद्राश्रों को दो भागों में विभाजित करते हैं—
(क) श्रति प्राचीन मुद्राएँ पश्चिहों से पहचाने जति हैं तथा (ख) साधारण प्राक्सीर्थ कालीन मुद्राश्रों पर मेरपर्वत के चिह्न मिलते हैं। श्रति प्राचीन पुराण मुद्राएँ पतली, श्रायत में बड़ी, श्रताकार या श्रगडाकार या विभिन्न ज्यामिति के रूप हैं। इनका खेत्रफत एक इस के बराबर है या '६" × '७५" या '७" इंस है। बाद के प्राक्मीर्थ पुराण-मुद्राएँ श्राकार में रेख।गणित के चित्रों से श्रधिक मिलती-जुलती हैं। ये प्रायः वर्गाकार या श्रायताकार हैं। यत्ताकार स्थात ही हैं तथा श्रनि प्राचीन प्राक्मीर्थ मुद्राश्रों की श्रपेखा मोटी हैं। इनका श्राकार कार दशमलव '६" से लेकर '७५" × '४५" तथा '६" इस तक है।

मीर्य कालीन पुराया सुद्राओं पर विशेष चिह्न मेरु पर्वतपर चन्द्रविन्दु है। पत्रहा भगडागार की पुराया सुद्राओं पर तीन मेहराबवाला, तीसरा चिह्न हैं तथा शश-चिह्न चतुर्थ है। संभवतः प्रांत्रमीर्य भीर मीर्य काल के मध्य काल को ये चिह्न प्रकट करते हैं।

मोडे तौर पर यह कहा ा सकता है कि सामान्य पुराण-मुदाएँ सुसिजित खिनत-रिचत मुदाओं की अपेचा प्राचीन हैं। कुछ लोग पहले मेर को चैत्य या स्तूप सममते थे। गोरखपुर मुदागार से जो मुदाएँ मिली हैं उनमें सब पर पड़ारचक का चिह्न है। तिस्वती परम्परा भद्र करपद्भ मे के अनुसार शिशुनाग को कालाशोक सिहत सात पुत्र थे। शिशुनाग पहले सेना-पति था। इसके निधन के बाद कालाशोक पाटलिपुत्र में सज्य करता था तथा इसके अन्य भाई

१. करेंट सायम्सः जुलाई १३४० ए० ३१२।

२ जर्नेत न्युमिसमैदिक सोसायटी, बम्बई भाग १३, ए० १३-१६।

उपराज के रूप में अन्यत्र काम करते थे। मध्य का छत्र चिड कालाशोक का योनक तथा शेष छत्र इसके भाइयों के प्रतीक हो सकते हैं। चमस के नीच मंत्री गंभीरशीत के शिशुनागों द्वारा पराजित होने के बाद ही ऐसा हुआ होगा। यह सुमाव डाक्टर सुविमल चन्द्र सरकार ने प्रस्तुन किया है।

इतिहास हमें बतलाता है कि अजातशत्र ने वज्जी संघ से अपनी रत्ना के लिए गंगा के दिखाण तट पर पाटलिपुत्र नामक एक दुर्ग बनवाया था। राजा उदयी ने अपनी राजधानी राजधह से पाटलिपुत्र बदल दी। अतः गोरखपुर के सिक्के दुर्गात्रसाद के अनुसार शिशुनाग वंशी राजाओं के हैं।

महाभारत के अनुमार मगध के बाईदशों का लांच्छन खूब था तथा शिशुनागों का राज चिह्न सिंह था। अतः खूब चिह्न वाला किहा बाईदश वंश का है। गोरखपुर के सिक्के पटना शहर में पृथ्वी के गर्त से पन्दह फीट की गहराई से एक घड़े में निकते। यह बड़ा गंगा तट के पास ही था। इन सिक्कों में प्रतिशत चौंदी ८२, ताम्बा १५ और लौह ३ हैं। ये बहुत चमकीले, पतले आकार के हैं।

वैदिक संस्कृत साहित्य में हम प्रायः निष्क और दीनारों का उल्तेज पाते हैं; किन्तु हम ठीक नहीं कह सकते कि ये किस चीज के योतक हैं। प्रचलित सुराओं में कार्णपण या काहापन का उल्लेख है, जो पुराण-मुदाएँ प्रतीत होती हैं। इनका प्रचतन इतना श्रियक था कि काहापन कहने की श्रावश्यकता ही प्रतीन नहीं होती है; किन्तु जातकों में मुद्रा के लिए प्रराण शब्द का प्रयोग नहीं मिलता है। संभवतः यह नाम, इसके प्रचलन एक जाने के बाद, तरकालीन नई मुद्राओं से विभेद प्रकट करने के लिए प्राचीन सुद्राओं को पुराण नाम से पुकारने लगे। ताम्बे के कार्णपण का भी उल्लेख मिलता है। चाँदी के १, ३ श्रीर दें कार्णाण होते थे श्रीर ताम्बे के श्रीर दें माषक होते थे। १६ माशे का एक कार्णाण होते थे। सबसे छोटी मुद्रा कांकिणी कहलाती थी। इन सभी कार्षापणों की तौत ३२ रत्ती है। पण या धरण का मध्यमान ४२ प्रेन है।

<sup>1.</sup> जर्नेबा वि॰ भो० रि० सो० १६१६ ए० ३६ ।

२. बुद्धवरित ३. २ ।

३. डाक्टर धनन्त सदाशिव धलतेकर लिखित 'प्राचीन भारतीय सुद्धा का सूख और पूर्वेतिहास' जनेत ग्राफ न्यूमिसमैटिक सोसायटी भाफ इविडया, वन्नई, भाग १ ए० १ — २६ ।

४. गंगमाना जातक।

४. चुबक सेडी जातक।

# प्राङ्मोर्य वि**हार**



श्रजातशत्रु की मूर्ति [ पुरातस्व-विभाग के सीजन्य से ] पृ० १०६

# प्राङ्मीर्य बिहार

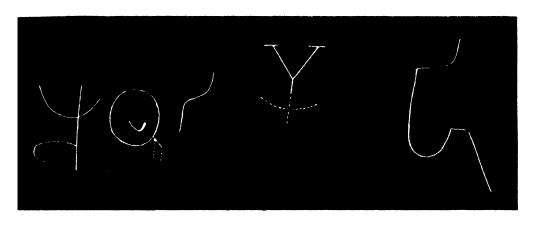

४ थू ( = १० ) ड ( = १० ) ४ हि ( = = ) ( = ३६ )



राजा अजातरात्रु की मूर्ति के सम्मुख भाग का अभिलेख (बिहार-श्रनुसंधान-समिति के सौजन्य से) पृ० १०६

# प्राङ्मीर्य **विहार**



धजा उदयी (पृष्ठभाग) राजा उदयी की मूर्ति ( श्रयभाग ) [पुरातस्विभाग के सीजन्य से ] प्रः ११२

# प्राङ्मीर्य विद्यार



राजा नन्दिव**द**ेन ( पृष्ठभाग ) नन्दिवद्धंन की मृत्ति ( श्राप्रभाग ) [ पुरातस्व-विभाग के सौजन्य से ] **इ**० ११४

# प्राङ्मीर्य विहार



सप खते वट नंदि राजा नन्दिवर्द्ध न की मूर्त्ति पर श्राभिलेख (बिहार-श्रनुसंधान-समिति के सौजन्य से ) पृ० ११३

# प्राङ्मीय विहार



राजा उदयी की मूर्ति पर श्रमिलेख का चित्र [ पुरातत्त्व-विभाग के सौजन्य से ] पृट ११८

# प्राङ्मीयं विहार



भगे ऋचो छोनीधीशे राजा ऋज ( उदयी ) की मूर्ति पर ऋभिलेख [ पुरातस्व-विभाग के सीजन्य से ] पृ० ११८

#### प्राङ्मीर्य बिहार



१. छत्र चामर, २. सूर्य, ३. घट के ऊपर छः बिन्दु (संभवत: धनराशि या मेरु) ४. पट्कोर्सा, ४. गज, ६. वृष, ७ इकुर ८. समाल गोमुख, ६. वृद्धस्कन्ध, १०. ष० इतक्तिमल ११. घडारचक, १२. सप्तर्धि, १३. द्विकोष्ठ गोपुर, १४. श्रष्टदलकमल, १६. गोमुख, १७. सुवर्योराशि, १८. राजहंस ।

### प्रारुमीय बिहार



१६. नदी, २०. पुष्पलता, २१. सदग्रड कमग्रडलु द्वय, २२. चार मत्स्य २३. सवेदी वृज, २४. गरुड या मयूर, २४. कृष्णमृग, २६. चार निन्दिपद, २७. ध्वज, २८. परशु, २६. चतुर्वर्ग, ३० शास्त्रामृग, ३१. तो ( ब्राह्मी लिपि में ), ३२ सध्वजपताका, ३३. ध्वज-दग्रड, ३४. मन्दिर या चैत्य ३४. त्रिकोग्रा, ३६. म ( ब्राह्मी लिपि में ), ३७. ली ( ब्राह्मी लिपि में )।

#### श्रनुक्रमणिका

अत्नार-६= अ श्रथर्ववेद---१२,१७,१६,२१,२२,२३,४२, श्रंग ( देश )-- १, १७, २३, २७,३२,६६, ७१,७६,८७,१३६,१३६,१४० ७१,७३,६३,७४,७४,७६, दर, १८८, श्रथवां गिरस- १३६ १६१ श्रधिरथ-७४ श्रंग ( जैनागम )—१२० श्रंगति—६४,६४ श्चनन्तनेमी--६४ श्रंगिरस--३८, १३६ श्चनन्तप्रसाद् बनर्जी शास्त्री-१६६ श्रंगिरस्तम—?३६ श्चनन्तसदाशिव अलतेकर-६-श्रंगिरा-१३६; = मन्यु-१३६; श्चनवद्या-१४६ = वंश—६१; = संवत्त<sup>९</sup>—३६,४० श्रनाथ पिंडक - ७४,१४८ श्रंगुत्तरनिकाय-११३ श्रनादि बात्य-२०,२१ अकबर-४४ श्रनाम राजा -- -श्रक्रियावाद -१४६,१६६,१६७ श्रनाल्स—१२ श्रवमस-१६४ श्रनार्य---१४,१४,१६,२१ श्रद्धरंग ( दोषारोपण )-१६१ अनावृष्टि-४१ अज-११२; = क-११२ श्रनिरुद्ध—७६,१०१,१११,११२,११३, **अजगृह—२**६ १२७,१२८ **अजबगढ़—**२६ श्चतुराधा—१२२ धाजयगढ़--२६ **धनुत्रत—६**० **ध**जया—४४ **चनुष्टुः। —**१३ अजातश — ४४,५६,४६,४०,४१,४३, ञ्चनोमा---१४४ ६६,६६,१०१,१०४,१०४,१०६,१०७, अन्तरिश्च--२० १०=,१०६,११०, १११, ११२, १३२, अन्तर्गिरि- ४ १३३,१४१,१४६,१६१,१६**६**,१८७ ब्रम्तर्वेदी-१३७ चाजित-१६७ श्रपचर---=१ चट्टकचा--१४१,१६३ अपराजया-- ४४ ष्यिमा--३५ श्रप्रतीपी—६६ ष्पतिविभूति--३= ष्यव्युत्तधम्म-१६३ व्यविसार-१६४

अभय-४०,६४,१०४,१०४ श्रभिधम्मपिटक—: ६१ श्रभिमन्यु - ६३,११६ १२१ श्रमरकोष - २ श्रमियचन्द्र गांगुली-१०६ श्रमूत्तरयस्-१३१ श्रम्बापाली - ४०.१०४ **श्रगन—२०**; = गति—१२१,<sup>५</sup>२२ श्रयुतायु—३६ श्ररावली- ३१ श्चरिष्ट — ३४; = जनक —४७,६४; = वेमी.—६४ श्रके--२८; = खंड--२८ **श्रजु<sup>र</sup>न—४४,७४,**५२,५३,११६ अर्थ---७१ ब्रह्त्—१४७,१४७,१६० **ञ्चलम्बुषा**—४१ अलवेरुनी-१०१ त्रलाट—६४ **श्रले**कजेडरकनिंगहम—१८४ अवदान कल्पलता-३३ श्चवन्ती - ६४,६४,६६,६७,१०२,१०४. १२६,१४६ = राज प्रद्योत-६३ = वंश—६४, = वद्ध न-- ६५,६६ = वर्मा—६६ = सुन्दरी कथासार—१३३ खवयस्क अनामनन्द---११६ धवत्त्र न—३• ष्णवसर्पिणी—१४० ष्पविनाश धनद्रहास--१३६ ष्यविद्यक-१६७ षवीचित--१८,१४० ष्मवीद्यो—३८ **चवेंस्ता---२२,१३६ अशोक--१०६,१३३,१६१** .

व्यशोकाबदान -- १३३ अश्मक - १२३,१४० ऋश्लेषा---१२२ घरवघोष--६४,१०१,६४० श्चरवपति--७४ अश्वमित्र-१४६ श्रश्वमेध—४०,८३ श्रश्वलायन - १३६ अश्वसेन - १५४ अश्वनी--१२२ अष्टकुल – ४= श्रष्टाध्यायी -- १३३ श्रसाद (राजा का नाम ) १४६ श्रमुर—२⊏,३० = काल-२६ श्रस्त (स्त्री)—=२ श्वस्थियाम- १४६ **श्रहल्या — ६०,६**१ श्रहल्यासार-६१ श्रहियारी—६० श्रह्लार---६६ श्रज्ञणवेध-१४३ श्रज्ञानवादी —१४६ श्रांगिरस—३४,३४,६०, १४० यांध्र—२३,७३,७६ = वंश—४ चारूयात-१३३ आगम-१४०,१४१

षाचारांगसूत्र—४०

चात्मबंधु--१०१

त्राद्मगढ्—२६

**ञ्चानन्दपुर—**=३

बाजीवक समुदाय-१६

ञानन्द--१४६,१६०,१६१

₹ श्रानव---२४ सम--१४ श्चापस्तम्बश्रोतसूत्र—४३,७६ डप्रस्रोन—१२४,१३८ श्रापिशलि- १३३ **बर्**जियनी—६४,१०४,१०६,१३,,१६०, श्राबुत्त - १२६ १६१ श्रायुर्वेद ( उपवेद ) - १४२ श्रारएयक—७,१३६,१४२ बद्र-२० बरकल-१४६ ञाराद् - २६,१५४ उत्तर पांचाल-६१ श्रारादकलाम---२६ **उत्तराध्ययनसूत्र**—६३ श्वाराम नगर - २४ चारुगि याज्ञवल्क्य-४० उत्तरा —११६ श्रारुणेय - ६१ **उत्तरा** फाल्गुनी—१२२,१४६ चार्द्रा-१२२ बत्तरा भाद्रपद-१२३ षत्तरापादा - १२३,१४२ श्रायं—४,१४,१४, ष्टत्सर्पिग्गी--१७० श्रायेक--७४,द७ **घदक निगंठ-१३**१ श्रार्यं कृष्ण-१६१ श्चार्यमंजुश्रीमूलकल्प---११०,१२४,१२७, उद्न्त—७= उद्नतपुरी—१ १३३,१६० श्रालभिका-१४७ उद्यगिरि - १३० श्रासन्दी--२० **ख्वयन—५४,१०४,१**११,१२६,१४६,**१६०** उद्यन्त—उ⊏ भारकन्द--१६= षदयन्त ( पर्वत )-१३० इ उदयी -- १०,१०१,११०,१११,११२,११३, ११४, १२४,१२४ १३४,१६४,१८७ इड्याध्ययन---१४ षदयीभदक-११३ इडविडा—४१ **खद्यीभद्र—१११** इड़ा-- २६ उदान---{६३ इतिबुत्तक-१६३ षदावसु—३ • इन्दुमती—८० **बद्गाता— २०** इन्द्र---६१,७१ इन्द्रदत्त-्रि३ उदालक—६८ उदालक चारुणि-६७,१४१ इन्द्रभृति-१४७,१४६ उपकोषा--१३२,१३३ इन्द्रशिला-४ इन्द्रसेना-४१ खपगुप्त-- ४४,१६१

उपचर—८१

उपत्यका--१,४ ४४

उपमुलसूत्र-१५०

खपनिबद्---७,४७,४⊏,६३,६६,१३६,१४१,

इलाविला-४१

इंशान--१४,१⊏

इएवाकु---३४,३७,४३,४४,४४,४६,६४;

= वंश-४८,६८,१०४,१२६

इलि—२६

ऐतरेयारएयक - २६ षपरिचर चेदी-% डपवर्ष--१३२,१३३ ऐल-३ : ६ ऐलवंशी - ६१ उपसर्ग---१३३ ष्रपांग--१४० ऐच्बाकु-८६ उपालि---१६०,१६? ओ उञ्बई सुत्त- ७३ श्रोम् --२० उब्बाटक-४३ श्रोरॉव -- ४,२८ उरवसी ( डेकची )- १४६ श्रोरोडस - १११ **उठवेला**— १४४ श्रोल्डेनवर्ग- ३६,१६४ उशीरवीज - ३६ उद्योष-१४.११६ ऋौरंगज्ञेब - १०७ 雅 श्रौष्ट्रिक—४ ऋग्वेद – ६,११,१३,२२,२३,४६,७४,⊏१, श्रौढ़िकएशियाई—(भाषाशाखा)--४ १३०,१३१,१३६,१३५,१३६,१४०,१४१, १४२,१६=,१६६ कंग-सेंग-हुई--- = ऋग्वेदकाल -- ७७ कंचना---१५३ ऋचिक—३४ कंस— ⊏ ₹ ऋजुपालिका--१४६ कएव -- १३६ ऋषभ -- ८२ कएवायन - १०७ ऋषभदत्त- १४६ कथामंजरी - १२८ ऋषभदेव – १४४ कथासरितसागर— ५२,६४,१ -६ १२६, ऋषिकुं ड—६६ १३२, १३३ ऋषिगिरि--२ कन्थक---१४४ ऋषिपत्तन-१४४ कन्नड्—У ऋषिश्वं ग—७४ कन्याकुमारी - १८४ ऋष्यश्रंग—६६ कनिष्क -१८६,११०,१४१,१६१ **श्चत---** ४४ कपिल--१६,१२४ ए कपित्तवस्तु – ४२,१४२,१४४,१४७ १४८ एक ब्रात्य-१४.२१ कमलकुं ड - ४३ एकासीवड्डी---३१ कमलाकरभट्ट-१२२ एडूक---६

एलाम--६६ ए ऐतरेयत्राद्धण--१२,२२,२१,२७,३०,३४, १६८

एमन-६०

करंघम — ३=,३६,४० करन्द — १६१ करात — ६४,६६ कडवार — २६

करदियल - १२४

करण -४३

कर्षय—१,१२,२२,२४,२६,३१,४६,⊏१ करुषमनुबैवश्वत - २४ करोन-७२ ककेंखंड—१,२२,२७,२⊏,१०४ कर्करेखा—२⊏ कर्ण--१७,२८,७४,१३७,१४१ कर्ण-सुवर्ण —७८ कर्मखण्ड---२८ कर्मजित्-६० कलार-६४,६६, कलि—१६⊏ कलिंग —२७,७१,७२,७३,७६,८२,१२६ कलूत - ६६ कल्प---७२,१४२,१६६,१५० कल्पक -- १२४,१२६,१२= कल्पद्रम-१६१ कल्पसूत्र-- १४६,१५१ कल्ह्या-१७१ कश्यप-- १३६ कस्सप-- १४,१६६ कस्सपवंशी--- ६४ काकवर्ण-१०२,१०३ काकिएी --- १८७ कांड-१६ कार्यन--१३६ कारवायन बंश-१०७ कात्यायन-१६,११२,११४, १३२, १३४, कात्यायनी -- ६७ कामरूप-४१ कामाशोक-११३ कामाश्रम-४६,७२ कान्पिल्य - ३४ कामेरवरनाथ --७२ का**रुष---**१२,**२**४,**२**४,२६ काषििण--१=७

कालंजर-७१ काल उदायी—१५७ काल चम्पा-६४,७२ कालाशोक - १०१,१०३,११३,१६०,१८६, कालिदास-१३४ काशिराज—१०१ काशीप्रसादजायसवाल -४,११,४८,८३, ११६;१८४ काशी विश्वविद्यालय—१२१ काश्यप-- ६६,१३३,१६० काश्मीर---२२,२६,१६१ काश्मीरीरामायग्-६० काहायन--१८७ किंकिणी स्वर-१४३ किमिच्छक-३६ किरीटेश्वरी-७१ कीकट-७७,७८,१०३ कीथ---२२,१४२ कुंडिवर्ष — ३१ कुंभघोष-१०६ कुजुंभ—३६ कुंडप्राम—५०,१४६,१४६ कुणाला — १४१ कुग्गिक--१०६,११० कुन्तल - १२६ कुमारपाल प्रतिबोध-६४ कुमारसेन- ३ कुमारिलभट्ट - ६१ कुमुद्वती---२=,३६ कुरु-=१,=२,१२६ कुरुपांचाल-६७,१४१ कुल्लुकभट्ट—४२ कुश---४३,८१ कुशध्वज-४८,६६ कुशाम्ब- ८१ कुशावती - ४३

कार्ष्णिवर्ण-१०३

क कुशीतक-१७ कुशीनगर-१४६,१६० कुशीनारा--- ४४,४२,४३ कुसुमपुर--११३,१३२,१६१ कुच्चि—६६,१०४ कृत--१६=,१६६ कृतच्या—६६ कृतिका--१२२ कुशागौतमी--१४४ कुष्णत्वक्—३० कृष्णदेवतंत्र-१३२ कृष्ण द्वैपायन-१३६ केकय—⊏,२२,२६,४०,७४ केन--२४ केरल-३१ केवल-४१ केवली--१४७ केशकंबली-१६७ केशधारी श्रजित-१६२ कैकयी-४० कैमूर-४ कैयट---१३४ कैरमाली-४ कैवत्त'--१२८ कैवल्य--७४,१४४,१४६ कैषक — १४३ कोकरा-२७ को एक---१०४ को शिक-७३,७४,१०४ कोद्ञ-१०४ कोयम्बद्धर-१८४ कोर (जाति )—२८

कोल-२६,३१; = भील-३०

कोलाचल-४

कोलार-- ३१

कोलाहल (पर्वत )-१३०,१३१ कोलिय-१०६,१४४,१६४ कोशाम्बी-७२.७४,८१,१२६,१४६, १४१,१६१ कोशी-७१ कोसल-१०२,१०४,१२६,१४७,१६० कोसलदेवी---१०४,१०८, कौटल्य—४६,६४,१३३,१८४ कौटिल्य—३,४१.४९ कौटिल्य अर्थशास्त्र-४२ कौरिडन्य – १४२,१४३ कौरिडन्यगोत्र—१४६ कौत्स-१३३ कौशल्या-६२ कौशिक— २४,⊏२,१४० कौशिकी — २,६६,१४० कौशितकी आरएयक - ७६ कौशितकी ब्राह्मण्-६२ कौसल्य--६८ क्रव्याद्—३० क्रियावादी-१४६,१६७ क्रीट--१८६ ख ' खड्ड---६७ खग्डान्वय—⊏६ खनित्र -- ३७,३⊏ खनिनेत्र—३⊏ खयरवाल--- २६ खरवास—२६,२६ खरिया---१८ खरोष्ठी--१०३ खर्गेख-१७

खश—४३ खारवेल— १२६

खुदक निकाय-१६३

| ग                        |   | गुप्तवंश ६६                    |  |  |
|--------------------------|---|--------------------------------|--|--|
| गंगचालुए १४६             |   | गुरपा—४                        |  |  |
| गंभीरशील—१६७             |   | गुरुदासपुर—१३०                 |  |  |
| गगरा —७४                 |   | गुरुपादगिरि—४                  |  |  |
| गणपाठ—२२,१४३             |   | गुलेल—१४,१६                    |  |  |
| गण्य—१६७                 |   | गृत्समद्—१३६                   |  |  |
| गण्राज्य —४६,४८,४२,४३    |   | गृहकूट—७७,⊏२                   |  |  |
| गन्धर्ववेद—१४२           |   | गेगर—१०१                       |  |  |
| गय-=१,१३०,१३१            |   | गेय्य१६३                       |  |  |
| गय श्रात्रेय-१३१         |   | गोपथ त्राह्मण—२३               |  |  |
| गयप्लात१३१               |   | गोपा—१४३                       |  |  |
| गया—४७,⊏१,१३०            |   | गोपाल—४६,४०,८७,६४,१०४          |  |  |
| गयामाहात्म्य१३०          |   | गोपाल बालक-ध्य                 |  |  |
| गयासुर—१३१               |   | गोमुख—१८६                      |  |  |
| गया शीर्ष १४६,१६१        |   | गोरखगिरि—४                     |  |  |
| गयासीस—१६१               |   | गोल्डस्ट्रकर—१३३               |  |  |
| गरगिर१३,१४               |   | गोविन्द४२                      |  |  |
| गरुड़ ( पुराग ) ४४,८६,६० |   | गोविशांक—१२८                   |  |  |
| गर्गसंहिता—१११           |   | गोशालमंक्खली—१६६               |  |  |
| गर्ग —१७१                |   | गोष्टपहिल-१४६                  |  |  |
| गर्दभिल्ल१४८             |   | गौड़—६६                        |  |  |
| गवुत—७⊏                  |   | गौतम—५४,६७,६०,६६,१३६,१६४       |  |  |
| गह्मति – ४               |   | गौतमतीर्थ१३२                   |  |  |
| गांधार—७६                |   | गौरी—३=                        |  |  |
| गाथा—१६३                 |   | गौरोशंकर होराचन्द्र स्रोमा—१०६ |  |  |
| गार्गी६७                 |   | याम <b>णी—१</b> ४६             |  |  |
| गार्ग्य१३३               |   | <b>ग्रामिक—</b> १०६            |  |  |
| गाईश्च्य१४               |   | <b>थ्रियर्सन—४,१३</b> ०        |  |  |
| गालव—१३३                 |   | घ                              |  |  |
| गिरि ( स्त्री )—=२       |   | eige mest 01/2                 |  |  |
| गिरियक – ४,८२            |   | घंटा शब्द—१४३                  |  |  |
| गिरिव्रज—२,५१,,६२,५०२    |   | घर्षर—१३ ।                     |  |  |
| गिलगिट—१०४               |   | घुण—१८४<br>घोरचत्तस—३८         |  |  |
| गीलांगुल—=२              |   | ध।र्षश्त२०                     |  |  |
| गुण—६४                   | • | <b>有</b>                       |  |  |
| गुण्ड—२६                 |   | चक्रवर्मा—१३३                  |  |  |
| गुर्द्रक—१८४             |   | चक्रायण – ६०                   |  |  |

चरड—६४,१६० चरड प्रज्ञोत-ध्र चरड प्रद्योत—६६,१०४,१३४;१४६ चरड प्रद्योत महासेन-६३ चतुष्पद् ठ्याख्या-१३३ चन्द्नबाला-७४ चन्द्ना--१४७:१४६ चन्द्रगुप्त-११,४२,११७,११६,१२८,१२६, **१४७,**१४८,**१**७१ चन्द्रबाला-१४६ चन्द्रमिण- ३ धन्द्रयश-६३ चन्द्रवंश-१२० चन्द्रावती—७४ चमस---११३,१६०,१८७ चम्प-७२,७४ चम्पा--३२,४४,६६,७१,७२,७३,५४,७४, u=,१११,१४४,१४६,१४६,१४٤ चम्पानगर---७२ चम्ब-- ७२ चरणाद्रि - ७० चरित्रवन-४६ चाणक्य-६२,१३६; = अर्थशास्त्र-२६ चातुर्याम-१४० चान्द्रायण-७६,१४४ चाम्पेय-ः २ चारण-६ चारकर्ण – ४० चार्वाकमत-१६७ चित्ररथ - ६६,७१ चित्रा-१२२ चित्रांगदा—⊏२ चिन्तामणिविनायक वैद्य-१४० चीवर-१४४ चुटिया-४

चुएड--१०४ चुएडी--१०४ चुल्लवग्ग--१६०,१६२ चूड़ा—२६ चूड़ामणि-१३२ चूर्णिका - १४१ चूलिकोपनिषद्--१३ चेच — ⊏१ चेटक — ४४,४६,७४,१४६,१४६; = राज-१०४ चेटी-- ⊏१ चेदी--२४,२४,४०,८१,८२ चेवोपरिचर - ८१ चेन-पो--७३ चेमीम-७३ चेर-- २२,२६ चेरपाद-१२,२६ चेल्लना---४६,१०४,१०४,१०६,१४६ चैघ उपरिचरवसु—=१ चैलवंश-३१ चोल-३१ छ

छन्द—४८,१३४,१४२ छन्दक—१४४,१४४ छन्दःशास्त्र—१३३ छुटिया—४ छुटिया नागपुर—३ छुट्राजवंश—४ छुण्ट – ४ छोटानागपुर—३,४,११,२२,२७,२८,३२ १०४

छेदसूत्र-१४०,१४१

ज

जंभिग्राम—१४६ जगदीशचन्द्रघोष—७८ जगवन—६८

डायोनिसियस-११६,१६० जनक -- ४४,४६,४७,६०,५२,६४६६,६६ जनमेजय—६,३२,६८,१४० डिंभक —=३,११३ जमालि —१४६ डुमरॉव-४६ ढाका विश्वविद्यालय—६८ जम्बू--१४६ जय—६ त जयत्सेन--: ३ तंत्र—७१ जयद्रथ-- १४ तथागत------,१५६ जयवार (जाति )—४ तपसा-१२८ जयसेन--६४,१०४ तवाकत-ए-नासिरी--१ जरत्कार-६० तमिल-४,१२= जरा - ८२ तचिशाला-६,६४,१०६,११४,१३२ जरासंध—२४,३१,७८,८२,८३,१२१ तांत्रिकी-- १३४ जलालाबाद - १०२ ताटका—२४,४६, जहानारा-१०७ ताएड्य ब्राह्मण -१३ जातक— ८,१०,४६,४६,४७,६२,६३,७२, तातबूरी - २६ ⊏१,१६३,१८७ तातहर-२६ जायसवाल-४४,८४,८४,८६,८७,८८,६० तारकायन--२४ ६८,१००,१०३,१०६,११०,११८,१२०,१२२ तारातंत्र—७० १२४,१२६,१२७,१२=,१२६ तारानाथ - १०३,११०,११३,११४,५२७ क्याहोडू--१४,१६ तितिच्च —२४,७३ जिन—१४४,१४७ तिब्बत-चीनी ( भाषाशाखा )-४ जिनचन्द्र—१४६ तिरहुत-४४,४४ जीवक---१०६,१३६ तिरासी पिंडो-3१ जेतवन—१४⊏ तिलक-१३४ जे० बी० बायटन-१६६ तिस्सगुन्त -१४६ ज्येष्ठा---१२२,१४६ तीर्थङ्कर—४,१४४,१४६,१४८ तीरभुक्ति-४४ जैनशास्त्र—८१ जैनागम --- १४१ तुरकुरि – ११४ जैमनीय ब्राह्मण-६१ तुरकुडि -- ११४ ज्योतिर्देश -- १४२ तुर्बेसु—३१,३८,४० तुलकुचि -- ११४ भ तुल्लू—४ मल्ल—४३ रुणविन्दु — ४१,४४ मार---२७ मारखरड - १२,२७,३२ तेनहा--२६ तेलगू — ४ तैत्तिरीय ब्राह्मण्- ७६,१६८ इक्टर सुविमलचन्द्र सरकार - १६, तैत्तिरीय भाष्य-१३३ ११५,१८७

दुर्शक-६६,११०,१११,१२६

दुशरथ-३४,६०,६६,७४

दशविषयासत्ता—५

दुच्चप्रजापति-१४

दशार्ण-४०,५३

द्स्यू—३०

दारहक्य--६४ तैत्तिरीय यजुर्वेद - ६० दामोदर (द्वितीय)---तैतिरीय संहिता -१६५ तैरभुकि-४४ दारावयुस--४३ दाचायग-१३४ त्रयी - २१ दाचिणात्य-२४ त्रपुष --१४६ दाची-१३३ त्रिगुण -२१ दिगम्बर-१४४,१४७,१४८,१४६,१४१ त्रितय---१६ दिनार- १२८,१८७ त्रिनेत्र —६० दिलीप - 🖙 त्रिपथगा - ४६ दिवोदास-११,६१,६६ त्रिपिटक -- १४८,१६२,१६३ दिव्यमास-१२२ त्रिपुं ड-१६ दिन्य वर्ष--१२२ त्रिलोकसार-१४७,१४⊏ दिव्यावदान-११३,११४,१२७ त्रिवेद—⊏६ दिशम्पति - ४४ त्रिशला-४४,१४६ दिष्ट-३४ त्रिहुत –५४ दीघनिकाय - १६७ थ दीनानाथ शास्त्री चुलैट -- १३६ थूगा-१४१ दीनेशचन्द्र सरकार--१०३ थेर-१४७,१६० दीपवंश---१ २२,११०,११३,१६० थेरवादी ---१६० दीपिका - १४१ दीर्घचारायण-१४ द दीर्घतमस---२७,७३,७४, १४०,१६= द्राडकवन-३ दीर्घभागक - १४४ दर्ग्डी--१६७ दीर्घायु — ६४ द्धिवाहन-७४,७,५१४६ दुर्गाप्रसाद-१८७ दघ्र--२६ द्योधन-७४ दुन्तपुर-४४ दुष्यन्त—७३,७४ दन्तवक्र---२४ दृढवर्मन—५४ दम-४०,४१ दृष्टिवाद---१४० दम्भपुत्री - ३६ देवदत्त — १०६,१०७,१४८,१६१ द्यानन्द--- ६१,१३६ देवदत्तरामकृष्ण भंडारकर —५०,६४, दरियापंथ--१६४

> देवद्ह - १४२ देवदीन -- ३० देवनन्दा -- १४६ देवरात --- ६८,६६ देवलस्मृति --- ७६

| देवत्रात्य—१४                   | = द्वीतीय—११८,१२८                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| देवसेन १४६                      | = तृतीय—११८,१२८                                     |
| देवानुप्रिय—१०६                 | = चतुर्थ११८,१२८                                     |
| देवापि—==                       | = पंचम—११८                                          |
| द्रविड़ ( मानवशाखा ) –४,४३      | = षष्ठ११=                                           |
| द्रविङ् ( भाषाशाखा '—४,४        | = वंश –६२,११६,१२७,१⊏३                               |
| द्रोग्ण—⊏३                      | नन्दमान —१२=                                        |
| द्रौपदी—२४,५२                   | नन्दलाल दे—२,७१                                     |
| द्विज—१४,३४                     | नन्दिनी — ३७                                        |
| द्विजाति —१४                    | नन्दिपद्—१⊏५                                        |
|                                 | नन्दिवद्ध <sup>े</sup> न—६८, १०३, ११२, ११ <b>३,</b> |
| <b>ध</b>                        | ११६,१२६,१२७,१४६,१४६                                 |
| घनंजय <i>—</i> १०६              | नन्दिसेन —१०४,१०६,१२०                               |
| धननन्द—१२८                      | नन्दी—११३,११४                                       |
| धनपाल —१४५                      | नमी—६३                                              |
| धनिष्ठा –१२३                    | नमीप्रत्रज्यां—६३                                   |
| घनुला—६०                        | नमीसाप्प— ४६                                        |
| धनुर्वेद—११३                    | नर—४१                                               |
| घम्मपद् —६२,१४०                 | नरिष्यन्त—४०,४१                                     |
| ध <b>म्म</b> पद्टीका —१०८,१६६   | नरेन्द्रनाथ घोष—१८                                  |
| धम्म-पिटक <del></del> १६०       | नरोत्तम—८०                                          |
| धर्ण—१६७                        | नवंजोदिष्ट—२२                                       |
| धर्म्जित—६०.                    | नवकुल—१८३                                           |
| धर्मरथ —७१                      | नवतत्त्व१४०                                         |
| घातुपाठ—१३३                     | नवनन्द१२७,१३८                                       |
| धीतिक१६१                        | नवमल्लकी—१४७                                        |
| धीरेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय६२,११६, | नवित्रच्छवी—१४७                                     |
| १२२                             | नहृत—१०४                                            |
| धूमकेतु—४१                      | नहुष—३०                                             |
| <b>घृष्टकेतु—४१</b>             | नाग—२=,३१,३२,४०                                     |
| न                               | = कन्या <del></del> २८                              |
| नंक—२६                          | = चिह्न—२८                                          |
| नट—४३                           | = दासक—१०१,११०,१११                                  |
| नत्—४६                          | = पहनरेंद                                           |
| मम्द्र२३,११४,११७,११८,११६,१२०,   | = <b>पर्वत—</b> ₹ <b>=</b>                          |
| १२१,१२२,१२३, १२४, १२४, १२६,     | = राज — ७४,१२४                                      |
| <b>₹२७,१२</b> ८,१२४,१३४,१६१,१७१ | = aix - 32                                          |
| 12011201120112011201121         | = 471 47                                            |

नीप--३४,३६

नेदिष्ट—३४

= वंशावली--३२ = वंशी - ३.२० = सभ्यता—२८ नागरपुर-२७ नागेरेकोली-२= नाचिकेता-६८ नाथपुत्र--१४१ नाभाग---३४,३४,३६,४३ नाभानेदिष्ट--२२,३४ नाभि-१४४ नाम---१३३ नारद-६४, ४,११३ नारायण भावनपागी-१३६ नारायणशास्त्री—४ नालन्दा-- १३१,१४० नालागिरि-१६१ निगंठ-१४१,१६७ निगंठनाथपुत्र--१६६,१६७ निगंठ सम्प्रदाय-१६७ निगन्थ-१८८ निच्छवि—४२,४३,४४ नित्यमंगला-४४ निदान—⊏ निन्दित-१४,१६ निपात-१३३ **.** निमि—४४,४४,४६,४७,६३,६४,६६ निरंजना-१४४ निरपेज्ञा-४४ निरमित्र--- ८ निरक -- १४२ निर्विन्ध्या - ३६ निवृ<sup>९</sup>त्त—६० निषंग-१७,७३ निषाद--३० निष्क—१८७ निष्क्रियावाद-१६६ निसिवि-४३

नेमि--१२,१४४ नेमिनाथ--१४४ नैचाशाख-७८,१४२ नैमिषारएय – ६ न्यप्रोध--१४६,१४७ न्याङ्खसिस्तनपो--४४ प पंचतत्त्व-१४० पंचनद--१३=,१४१ पंचमार्क- १८४ पंचयाम-१४७ पंचवद्ध ( जातिशाखा )-४ पंचवगीय स्थविर-१४३ पंचविंश ब्राह्मण्-१३,२२,४६ पंचशिख-६२ पंचागिन -- १६६ पंसुकुलिक-१६१ पद्दना --१४० पक्षधकात्यायन --१६६ पन्जोत-१०६ पगा—१८७ पएडरकेतु-१०६ पराङ्क —१२⊏ पतंजलि -१=,१३२,१३३,१३४,१६७ पद्मावती - ४०,१०४,१११,१४६ परमेश्वरीलाल गुप्त-१८३ परशुराम—६०,१२६ परासरसुत-१३६ परिधावी-१४= परिष्कार-१४४ परीचित्-६=,११६,११७,११=,११६ १२०,१२१,१२२,१२३,१४०,१७१ प-लिन तो - १३२ पितबोथरा-१३२

पशुपति -- १४ पाञ्चाल - १२६,१४८ पाटल-१३२ पाटलिपुत्र --१११,११३,११४,१२८,१३१, १३२,१४१,१४७,१६१,१८ ,१८० पाणिनि—२२,२३,२६,२६,४२,४४,११४, १२७,१३२,१३३,१३४,१४२,१६३ १८४ पाग्डु-६६ पार्डुकुलीश--१८४ पार्खुगति --१२⊏ पाण्डुरंग वामन काणे-१६६ पाण्ड्य-३१ पारखम मूर्ति-१०६ पारस्कर - ७६ पार्जिटर—६,११,२७,६४,६८,८०,८४ == = w, E =, ?00, ?0?. ?0, ?? =, ११७,११६,१२१,१२७,१२= १३४, १३७,१६६ पार्थिया-१११ पार्वती—३२ पार्वतीय शाक्य-४४ पार्श्व--१३१ = नाथ---४,१४४,१४६,१४७,१४५ पालक---६३,६४,६६,६८,१४८ पालकाप्य-७४ पालिसूत्र-१४१ पावा--- ४२,४३,१४४,१६० = पुरी---१४७ पिंगल--१३२,१३३ पिंगलनाग-११३ पिरुडपासिक-१६१ पितृबन्धु--१०१ पिल्ल —११६ पुँरचली--१७ पुक्कसति-१०६ पुग्यक – ६३ पुरवरीक-३२

पुराडू---२२,२७,८२ पुरुड्रदेश-३१ पुरुड्चद्ध न---२७ पुग्ड्व--७३ पुनपुन---२,१३१ पुनर्वेसु - १२२ पुराणकश्यप--१६६ पुरु---दद पुलक-६२,६३,६४,६६,६७,६८ पुलस्त्य---४१ पुलिंद—-६२ पुष्पपुर-१३२ पुष्य---१२२ पुष्यमित्र-१४८ पुष्यमित्रशृंग-१३४ पूर्वा फाल्गुनी-१२२ पूर्वा भाद्रपद--१२३ पूर्वाषाढ़ा—१२१,१२२,१३३ पृथा---- ७४ पृथु---- ९६ पृथुकीर्त्ति—२४ ष्ट्रथुसेन--७४ पृष्टिचम्पा--१४६ पैप्यलाद्—१३६ पोतन - ४४ पोलजनक—४७,६४ पौरखरीक---२• पौराडू - २७ पौरदुक -- २७ पौरड्वद्ध न-२७ पौरव-- ५४,६४,६६ पौरववंशी--१२६ पौरोहित्य-१४,१= प्रकोटा--- ४३ प्रगाथ—? ३६ प्रगाथा—१३६

प्रजानि-- ३६,३७ प्रजापति--१६ प्रियतभूमि--१४७ प्रताप धवल---२६ प्रतर्दन---६६ प्रतीप--६= प्रतोद--१४,१६ प्रत्यम—=१ प्रत्येक बुद्ध-१४२ प्रचोत-२३,६६,६२,६३,६४,६४,६६,६८, ११६,१२०,१२१,१२३,१६० प्रद्योतवंश—६३,६४,६६,६४,६८,११६, १८३ प्रधान - १६.२१ प्रपथा--३७ प्रभमति—६४ प्रभव--१४६ प्रभावती-४३,१४८ प्रमगन्द्—७८,१४२ प्रमति - ३४,७४ प्रयति-३६ प्रवंग-७८ प्रजित-- १४२,१४३,१४४,१४७,१४८ प्रब्रज्या—६३,१४४,१४७ प्रसन्धि---३६ प्रसेनजित-४६,१०४,१०६,१०८,१११, १६० प्रस्तर-४४ प्राग्द्रविड् --४,२८ प्राग् बौद्ध-६ प्राच्य-- २१ प्राणायाम-२१ प्राप्ति (की)------प्रांश-३६ त्रियकारिएी-१४६ प्रियदर्शना—१४**६** 

त्रियदर्शी--३०,१२६

प्रियमणिभद्र - १०६ **प्रिसेशन-१२२** प्लुतार्क--३१ **9**5 फिएमुकुट — ३२ फल्गु--२ फिलिजट--१६६ ब बंधुमान् --४१ बंधुल-४३ वक्सर---२४,२६,४६,७२,२४० बघेलखंड--२४ बर।बर-४ बराह—२ बराहमिहिर-१२२,१७१ बराली श्रभिलेख—१४= बटियारपुर - ६६ बलमित्र-१४८ बलारव — ३८ बलि (बली)—२७,३१,७३ बल्गुमती—३३ बसाढ़-३३ बहुलाश्व---६६ बाइबिल-१३४ बाग्-३,२६,६३,१०२

बाद्रायण-४=

बाराहपुराण—२ बानुकाराम—१६०

बाल्यखिल्य-१३६

बाल्हीक—६८,१३८

बिम्बसुन्दरी — १४३

बिम्बा---१०४,१४३

बिम्बिसार-१०, १२, ४६, ४०,६६,६३,

बिम्ब-१०४

६४,६६,१०१,१०३,१०४,१०४,१०६ १०८,१४६,१४४,१४६,१६० बिल्ववन —१०४ बिहार —१ बीतिहोत्र —६३,६७ बुकानन —२७ बुद्धकाल—१४६ बुद्धचोष —४६,७८,४६१,१६३,१६७ बुद्धचरित —१४७ बुद्धचरित —१४० बुद्धचरित —१४१ फाट्स चतुर्थ—१११ फाट्स पंचम—११० फ्लीट—१४८

ब बुध—४१। बुन्देलखंड--१४ बृहत्कर्मा —६० बृहत्कल्पसूत्र -- १४१ बृहद् ब्वाल - ६२ बृहद्रथ--६६,६८,६६,८१,८२,८४,८४,६२ £3,£8,£0,88£,83¢ **ब्रह्रथ-वंश— ८४,८७,६६,६७,१५८,६८**३ बृहदारएयक-६२,६८ बृहदुसेन - ६० बृह्न्मनस्—७४ बुरासेस-१६६ बेहार---२ बेहाल —७४ बोंगा—२८ बड्लिश्रनपुस्तकालय-११६ बोधिवृत्त-१४६ बोधसत्त्व-१३१

बौद्धप्रन्थ—१६२ बौद्धसंघ—१६१

बौधायन-१७

ब्रह्मदुत्त-६४,७४,७४

त्रद्यपुराग- ७६;१११

नहावंधु—१४,७६,१०१
नहायोनि—१३०,१४६
नहारात—६७
नहाविद्या—६७
नहांडपुराण—४४, ६०, ६६, ६७, ६८,
१००,१०३,११०,११३,११८
व हेंद्रथ—६६, ६७, ११८, १२३,
१८७
न्नाहेंद्रथवंश—८१,८३
नाहेंद्रथवंश—६१,८३
नाहेंद्रथवंश —४१,८३
नाहेंद्रथवंश ( प्रन्थ )--७,१०,१४२
नाहां—३०
नोनेएड—१२२

भ भंडारकर—१०३,१११ भंडारकर त्रोरियंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट —१२

भगवती सूत्र—१६६
भटि—१०४
भडरिया—७६
भड्डिया—७४
भण्डागार—१८६
भत्तीय—७४
भदोलिया—७६
भद्दाल—१२६
भद्दाल—१२६
भद्रकल्पह्रुम—१६६
भद्रकाली—२
भद्रवाहु—११,१४७,१४६५१४१
भद्रा — १६६
भद्रका — १४७
भरणी—१२३

भरत—७४ भरतवाक्य—१३४ भरद्वाज—१३६ भर्ग—२२,२६ भतृहरिवाक्यपदीय-१३४ म मंख-१६६ भलन्दन- ३४,३६,४३,१४० मंखलि-१४६,१४७,१६६,१६७ भव-१४ पुत्र—१६६ भवभूति-५७ मंगोल-४ भविष्यपुराण-११४ मंजुश्री-मूलकल्प--१०८ -मंडल-४६ मागवत (पुरागा) --३४,३६,३४,४६, मकदुनल-१४१ x=,66,80,85,900,983,88= मक्खली-१६७ भागीरथ-१५७ मख—५७ भागद्वागारिक-४३ भानुप्रताप-१३६ मग—७६ मगजिन-६४ मारत ( महाभारत ) - ६ ११ मगधराज दर्शक-१३४ भारत युद्ध-- = ६,६० मगन्द -- ७८ भारत-यूरोपीय (भाषा-शाखा) -- ४ मघा-१२१,१२२,१२३ भारद्वाज--१३३ मछा - ४६ मार्गव-१४४ मिएरथ-६३ भार्या-१४ मत्स्य ( नाम )--- ६१ भाविनी-४० मत्स्य (पुराण)—८४,८४,६०,६३, ६६, भास- ६४,११०,१११,१३४ Es, 900, 903, 808, 800, 880. भीम — ३८,८२,८३ १११, ११३, ११७, ११८,१२२,१२६, भीमसेन-४२,६६ १२७ भीष्म---२४,३१ मत्स्यसूक्त--२ भुक्तकाल – ८७,८६ मथु—४७ भुक्तराजवर्षे—८८ मथुरा--१०६,१२६,१६१ मद्नरेखा-६२ मुवनेशी--७१ मद्र--४०,१६⊏ मुवनेश्वर--७१ मद्रराज-४३,१०४ भूमिज—२८,२६ मधुकरी--१४६ भूमिमित्र-१०७ भूग्--३१,१३६ १८३,१८७ भृगुवंशी—३४ मनु—३०,३७,४३,४४,६८,१४४ मनुवैवस्वत-१२ युद्धकत्त-१६१ मोज—१३३ मनुस्मृति-४२,१६८ मोजपुरी-५ मरुत्-१३,३६,४०,७३ ७४,१४० भोजराज-६४ मत्तय—२८

| मलयालय ५                       | महावस्तु श्रवदान – ४२ |
|--------------------------------|-----------------------|
| मलद—४६                         | महावीर चरित—१४७       |
| मल                             | महाशाक्य-४४           |
| मल्लकी — <b>४</b> ३            | महाश्रमण—१४७,१६०      |
| मल्लगाम — ४२                   | महासंगीति—१६०         |
| म्लराष्ट्र – ४२                | महासुदस्सन - ५३       |
| मल्लिक—१५६                     | महासेन१४,१६०          |
| मिल्लिका—४३                    | महिनेत्र—६०           |
| मप्करी—१६७                     | महिमासद्रु२०          |
| मस्कर – १६७                    | महिस्सति — ४४         |
| मस्करी - १३३                   | महीनंदी११⊏            |
| महाकाल – ६३                    | महीशूर—१२६,१४७        |
| महाकाश्यप—१६०                  | महेन्द्र११३,१४८       |
| महाकोशल—१०=                    | महेन्द्रवर्मन्—६५     |
| महागोविन्द४४                   | महेश ठाकुर—४४         |
| महाजनक — ४७,४८,६४,६५           | मागध—१७,१८,४१,७१,७६   |
| महाजनक जातक—६२                 | मागधी—२,१७            |
| महादेव१४,१८,१६.११=             | मातृका-श्रभिधर्म१६०   |
| महानन्द्—४०,११⊏                | मातृ बंधु—१०१         |
| महानन्दी—११४,११⊏,१२४,१२७       | माथन—४७               |
| महानाम—५०                      | माथव—५७               |
| महानिमित्त१६६                  | माधव—४७               |
| महापदुम—१०४                    | माध्यन्दिन-१६१        |
| महापद्म—६७, १०४, ११२, ११६,९१८, | मानिनी—४१             |
| १२४,१२४,१ <b>२</b> ६,१२७,१२⊏   | मान्धाता—४०,१३१       |
| महापद्मनन्द—६४                 | मान्यवती—३८           |
| माहापद्मपति—१२४                | मायादेवी—१४२          |
| महापनाद—६४                     | मारीच—२४,५६           |
| महापरिनिव्वाण्सुत्त—१६६        | मार्करडेय पुरास-३१,३४ |
| महाब्ल-१०                      | मार्जारि—⊏६,१२०       |
| महाबोधिवंश – १२४,१२८           | मालव-११६              |
| महामनस्—७३                     | मालवक—६३              |
| महायान—१६०                     | मालवा—६२ ६७           |
| महारथ—३७                       | मालिनी -७२            |
| महाली—४४                       | माल्टो <i>—५,</i> २८  |
| महावंश१०२,११०,१११,११३,१६०      | मावेल                 |
| = टीका —६६                     | माहिस्मति—१२६         |

मिथि-१२,४४,४६,४७ य यंग—१२२ मीमांसा सूत्र-१३२ मुंड—२४,२६,५८,२६,३१, १०१, १११, यजुर्नेद—२२,३८,७६ ,१३६,१४० यजुर्वेद-संहिता- १३ ११२,११३,१२७,१२= मुंड-सभ्यता —२= यमल-४/ ययाति—३१,४०,८८ मुंडा--४,२२ मुंडारी-४,२८,३१ ययाति पुत्र-३= यश—१६० मुक्ल-४ मुखोपाध्याय ( धीरेन्द्रनाथ ) --१२० यशः - १६१ यशोदा-१४६ मुग्धानल-१३४,१३७ यशोधरा-१४३ मुचिलिन्द-१४६ यशोभद्र--१४६ मुद्गल पुत्र-७६ यशोमत्सर-१६६ मुदावसु—३७ यष्टिवन—१४७ मुनिक-६८ यज्ञवलि---१४ मृलसूत्र-१४६ यज्ञ वाट -६० मूला-१२२ यज्ञाग्नि-१२ मृगशिरा-१२२ यास्क -- ७ १,७८, १३०, १३३.१६८ मृगावती—१४६ याज्ञवल्क्य--४=,६१, ६२, ६७, ६८, ६९, मृच्छकटिक —६४ १३६,१४० मृध्नवाच—३० याज्ञवल्यय-स्मृति- ६७ मेगास्थर्नाज-४७,८७ युधिप्रिर—२४,४०,६४, २,४१६.१३० मेचकुमार-१०४,१०६ यागत्रयी--१४४ मेग्डक-७६,१०६ योगानन्द्—४२८ मेधसन्धि - = ३ योगीमारा-३० मेधातिथि-४२ योगेश्वर-६८ मेरुतुंग-१४८ योग्य (जाति शाखा )-४ मैकडोलन--२२ यौधेय--२६ मैत्रेयी---६१,६७ ₹ मोगगलान-१०६,१०८ माग्गलिपुत्त तिस्स - १६०,१६३ रघु – ३१ रत्नहवि—८८ मोदागिरि--७६ राकाहिल - ४४,६६ मोहन जोदाड़ो--- २८,१८४ राखालदास बनर्जी-१०६,१२६ मोहोसोलो - २४ राजगिरि -- २,१३१ मोत्तमूलर-१३४ राजगृह - ७२, १०४, १४०, ११४, १४६, मौद्गल्य--७६ १४७,१४८,१४६,१६०,१८७ मौद्गल्यायन-४४,१४७,१४८,१४६,१६७ राजतरंगिणी--मौली-४

राजशेखर—११४,१३२ राज सिंह-१३४ राजसूय—८२,८३ राजायतन—१४६ राजा वेगा-३० राजेन्द्रलाल मित्र-१३१ राजा वद्ध न- ३४,४१ राइ--१४६ रामग्राम --- १४४ रामप्रसाद चंदा-१०६ रामभद्र---२४,४३ रामरेखा-घाट-४६ रामानन्दकुटी-४४ राय चौधरी--४० ४८,१०१,१२४,१२७ रावी-- १४२ राष्ट्रपाल-१२८ राहुगग्ग—४७ राहुल-१४४ = माता-- १४७,१४८ राज्ञसविधि-३४ रिपुञ्जय - ८४,६०,६२,६६,६७,१२० रिष्ट-३४ रिसले - १४ रीज डेविस--४८ रुद्र--१४,१८,१४० रुद्रक — १४४ रुद्रायण - १०६ रूपक-- ३०,१३४ रेग्र-४४ रेवती-१२२ रैपसन-६४ रैवत---१६० रोमपाद-६६ रोर—२६ रोहक---४४,१०६ रोहतास-४ = गढ़ - १६ रोहिणी-१२२

ल ललाम--१६ ललितविस्तर---३ लस्करी-१६४ लाट्यायन श्रीतसूत्र-१६,१७,७६ लासा---४३ लिंगानुशासन-१३३ लि-चे पो-- ४२ लिच्छ—४४ लिच्छई—४४ लिच्छवी — २,४,३३,<u>४२,४३,४४,</u>४०, £2, £3, £8, 805 लिच्छवी-नायक—५० लिच्छवी शावय—४४ लिच्छिविक - ४२ लिच्छु—४४ लिनाच्छवि—४४ लिप्ता-१२२ लिच-४४ लीलावती-३= लुम्बिनीवन-१४२ लुषाकपि 🖚 १७ लेच्छइ—४२ लेच्छवि — ४२ सेच्छिवी-४२ लेमुरिया--- २८ लोमकस्सप जातक -७४ लोमपाद-अ लौरियानन्दन गढ़-१८४ व वजिरकुमारी-१०८ वज्जि --- ४,४४,४०,४१,६६,६४ वज्जोःभिच्च—१६० वज्जीसंग-४६,४२,१८७ वजभूमि-१४६

वटसावित्री—१५६ वामनाश्रम--- ४६ वट्टगामिनी - १६४ वामा - १४४ विणक्ष्राम-१४६ वायु पुराण)--- ४१,४४ ४८,७८,८८ ६०, ६६,६७,६८,१००,१०३, ११०, १११, वत्स-२४,१०४ ११४,११८,१२२ वत्सकोशल-४२ वत्सप्री-३६,१४० वारनेट-१०६ वाराग्यसी-- ५४,६४,७२,७४,१०= वत्सराज-१०२,१३४ वपुष्मत - ४० वाल्स--१८४,१८६ वपुष्मती--४० वा० वि० नारलिकर—१२१ वरगाद्रि--७७ वासुपूज्य-- ५४,१४४ वररुचि--१२७,१२=,१३२,१३३,१३४ विंश---३७ वरुण-३ विकल्मषा--- ५४ विकुं ज-3? वरुणासव 🖚 ३० विकृति-१४१ वर्णशंकर—७⊏,७६ वर्णाश्रम--१४ विजय-६४.७४ वर्त्तिवद्ध न—६८ विजय सिंह—८,४४ बद्ध मान-४४,१४६ विटंकपुर—७१,७२ वर्ष-१३२,११३,१३४ वितरनीज-१५१ विदर्भ--३७,४०,४१ वर्षकार--१०८,१३२.१३३ वर्षचक्र--१८६ विदिशा-38 वितपुत्री--३८ विदुरथ-- ३६ वल्लभी---११ विदेष-५७ वल्लभोपुर-१४६ विदेघ-माथव---२२,४६ वसन्तसंपाति-१२२ विदेहमाधव - १२ वस्सकार--- ४१,१०= विद्यादेवी-१४६ वसिष्ठ--- ४४,४६,५०,१३६ विद्यात-१६० =गोत्र-१४६ विद्वान्त्रात्य--२०,२१ वसिष्ठा-४४ विधिसार-१०७ वसु---२४,८१,८२ विनय पिटक-१०४,११०,१४१,१६०,१६२ वसुदेव--२४ विन्दु-मंडल--१८६ वसुमती--- = १ विन्दुसार--१०७,१३३ वसुरात-३४ विनध्यसेन- १० 9 बाजसनेय-६७,१४० विपथ-१७ वाजसनेयी संहिता—६७,१६८ विपल --२ वाजसानि-६७ विभाग्डक--६९ वाडेल-१३२ विसु—६० वाग्यप्रस्थ--१४,३७,४१ विभृति-३=

बिमल---१०४ विमलचन्द्रसेन-५७,४८ विराज-२२ विराट् शुद्धोदन -१६० विरूधक-४६,६६ विलसन मिफिथ - १३४ विल्फर्ड —३१ विल्ववन -- १४७ विविंशति - ३७,३= विवृत कपाट - १४२ विशाखयूप—६४,६६,६८ विशाखा-७६,११२,५४४ विशाला-३३.५१ विश्रामघाट--- ५६ विश्वभाविनी-- ५४ विश्वमित्र-२२,२४,४६,४८,६०,१४०,१४२ विश्ववेदी--३७ विश्वव्रात्य-१६,२० विष्णु ( पुराग )--१८,१६,३६,३७,४४, ४८,६६,६७,६८,८०, ६६, १००, १०२,११६,११७,१२७,१६= विष्णुपद्-७१,१३० विसेंट आर्थरस्मिथ-४२,१०६ विह्या-६० वीतिहोत्र-११६,१२६ वीर---३७,३८ वीरभद्र---३८ वीरराघव-१२० वीरा—३८,४० वीर्यचन्द्र—३८ बुलनर-१३७ वृजि—४४,४६ बूजिक-४६ वृजिन-४४ बुत्र--२४ बुद्धशर्मा--२४

वृषभ---२ वृषसेन--७४ वासवी—४६,४०,१०४ वेंकटेश्वर प्रेस-११८ वेगवान्--४१ वेग्रीमाधव बरुआ-१३१ वेताल तालजंघ-६३ वेद-प्रक्रिया-१४२ वेदल्ल -१६३ वेदवती---६६,७० वेद्व्यास-६६,१३६ वेदांग--१४२ वेदेही-४६ वेबर—३०,४६,४७,७७,७६ वेय्याकरण—१६३ वेलत्थी दासीपुत्र संजय-१६६ वेहल्ल--१०४ वैखानस---२० वैजयन्त—५६ वैतरिणी--२७ वैदिक इंडक्स-१६,७६,१३७ वैदिकी-१३४ वैदेहक-४ वैदेही--- ४०,४४,४६ वैद्यनाथ--७१ वैनायकवादी - १४६,१६७ वैरोचन---२३ बैवस्वतमनु-११,३४ वैशम्पायन—६,६७,१३६,१४० वैशालक-३३ वैशालिनी - ३६ वैशालेय--२२ वैश्वानर-४६,४७ वैहार-२ ब्रात--१३ व्रातीन--१व

```
ब्रात्य--१२,१३,१४,१४,१६,२७,१८, १६,
                                     शलातुर--१३२
      २०,३१,४३,७६,११२,१४०,१४१,१६४
                                     शशबिंदु -- ४०
      = कांड--१६,२१
                                    शाकटायन—१३३
      = धन---१६,७६
                                    शाकद्वीपीय-६६
      = धर्म--२१
                                    शाकल्प (मुनि)-१२२,१३३,१४१
      = ब्रुव---२०
                                    शाक्य (मुनि)—१४४,१४४,१६४
      = स्तोम -- १४,१६
                                    शाक्य प्रदेश—१४२
  व्याडि—१३२,१३३,१३४
                                    शान्ता--६६
  व्यास---६७,१४१
                                    शान्ति — १४६
  व्यास (विपाशा-नदी)--१३०
                                    शाम शास्त्री-११७
               (श)
                                    शास्ता -१४६,१४८,१६४
  शंकर—१०२
                                    शाहजहाँ--- १०६,१०७
 शकटब्यूह—्ः
                                    शिवा --- ⊏३,१४६
                                   शिशित्र -- ३०
 शकटार---१२⊏
  शकराज्य--१४=
                                   शिशुनाक-- ६६,१००
 शकु तला—७३
                                   शिशुनाग - ७,२३,४४,६६,८७, ६२, ६३,
 शकवर्ण--१०३
                                       £5,800,808,808,808, 888,
 शकुनि---४४
                                       ११८,११६,१२०,१२३,१८६,१८७
 शक्तिसंगमतंत्र—७७
                                       = वंश—६४,६=,१०१, १०६, ११०,
 शक--- ४३,४६,६३
                                           ११=,११६,१२०, १२१, १२६
 शकादित्य-१३१
 शतपथन्नाह्मण्—२,१२,२३,४४,४६,६१,
                                   शिशुनाभ-१०२
    ६८,१४०,१६८
                                   शिचा (शास्त्र)-१३३,१४२
 शतभिज्--१२३
                                   शीलवती--६४
 शतयज्ञी--६१
                                   शीलावती-४३
शतश्रवस---६०
                                   शुक--१४१
शतसाहस्त्रीसंहिता-६
                                  शुकदेव--१२१,१२३
शतानीक--६=,७४,१४६
                                  शुक्तयजुर्वेद-१३६,१४०
शत्रुखय—६०
                                  शुजा— ६४
शत्रुञ्जयी—६०
                                  शुद्धोदन-१५२,१४४,१४७,१४८
शन्तनु—६८,८८
                                  शुनःशेप - २२
सबर--२२,३१
                                  श्रम्भ—६६
शब्दकल्पद्र म-- १८४
                                  शुष्म-६१
शरच्चन्द्र राय-४,४,३१
                                  शून्यविन्दु-४१
शरद्वन्त--६१
                                  शूरसेन--१२०,१२६
शर्ममित्र—⊏६
                                  श्वंगाटक-७३
शर्व--- १४
                                  शेशंक--६६
```

**शैशुनाग—६६,१०४,१२६,**१८३ शोग--२,४६,६०,१११,१३१ शोग्रकील्विष-१०६ शोगद्गड—७४ शोगपुर-१३१ शौरि--३७ श्यामक---१४७ श्यामनारायण सिंह--६६ श्रम—६० श्रमग्-१४६ श्रवणा--१२३ श्रामएय--१४६ श्रावक-- ११,१४७ श्रावस्ती--७२,७४,१४७,१४८,१६६ श्रीकृष्ण—१४४ श्रीधर-१२० श्रीभद्रा---४६ श्रीमद्भागवत--११६,१४४ श्रीहर्ष—७४ श्रुतविंशतिकोटि-- ७६ श्रुतश्रवा (श्रुतश्रवस)--- ८६,६० श्रुति—१३४ श्रे शिक-६४,१०६,११० श्रोत्रिय-४ श्रीत -१३३ श्वेतकेतु—६१,६= श्वेतजीरक---७८ श्वेताम्बर--१४=,१४६,१४१ षट्कोण-१२६ षड्यंत्र— ११४ षड्विंशति ब्राह्मण्—६१ षडारचक -- १८४,१८६ स संकाश्य-४८ संक्रंदन-४०

संगीति-१६०,१६३

संजय--३१,१६७ संथाल—२८,२६ संद्राकोतस-११६,१२० संभल-१३० संभूतविजय-१४६ संवत्त —३६,४०,५४ संस्कार-१४,१६ संस्कृत-१४ संहिता—७,१३३,१४२ = भाग – ६७ सगर—१६६ सतानन्द—६४ सतीशचन्द्र विद्याभूष्ण—४३ सतीशचन्द्र विद्यार्शव-१२२ सत्यक—६० सत्यजित्—६० सत्यव्रतभट्टाचार्य-१३३ सत्यसंध-१२७ सत्र--१४,२२,६= सदानीरा--२,४६ सनातन त्रात्य-२० सपत्रघट-- १२४ सपर्या--३ सप्तजित्—६० सप्तभंगीन्याय-१४० सप्रशतिका-१६० समनीयमेध-१६ समन्तपासादिक-१६० समश्रवस्—१७ समुद्रगुप्त-- ७ समुद्रविजय - =१,=३ सम्मेदशिखर-१४४ सम्मासम्बुद्ध—१४२ सरगुजा—३० सरस्वती-२,६६ सर्वजित्—६० सर्वस्व--१४

सलीमपुर-६० = पुत्र—१४४ सवर्ग-- १०३ सिद्धाश्रम-४=,४६ सवितृपद--१३० सिनापल्ली--३ सिलव-१०४,१०६ सशाख—३८ सहदेव -- २४,८३,८४,८६,६६,१२१ सिस्तान-१८४ सहनन्दी-११८ सीतवन--१४= सीतानाथ प्रधान---११,६६,⊏⊏,६४,११० सहितन्-११३,१ ४ सहल्य-?२= सीरध्यज —३४,४४,४८, ६८, ६८, ७४ सहस्राराय-२४ सुकल्प—१२⊏ सुकेशा भारद्वाज-६⊏ सांख्य—१६ सुकेशी-४० सांख्यतत्त्व-६२ सांख्यायन धारएयक -७४ सुखठंकर—२८ सांख्यायन श्रीतसूत्र-६६ सुग्रीव--६६ सांसारिक ब्रात्य-२०,२१ सुजातानन्द बाला-१४६ सुज्येष्टा—१४६ साकल – ४६ साकल्य-६७ सुतनुका—३० साकेत-७२,१४१ सुतावरा-३८ सातनिन्द्व-१४६ सुत्त - १६३ सात्यकि-३१ = निपात—१४० साधीन-६४ = विनय जातक—१० साम ( वेद् )-१६,२०,४३६ सुदर्शन-४३,१६१ सुदर्शना —१४६ सामश्रव-- ३७ सायण (श्राचाये)— ४,४४,५७,१३३ सुद्त्रिणा—८० सारिपुत्त – १६१ सुदेवकन्या - ३= सारिपुत्र १४७,१४८,१४६,१६७ सुदेवी—१४४ सार्थवाह-१४१ सुदेष्णा — २७,७३ सावित्री--- ४३ सुधनु – १६० सिंग-बोंगा---४,२= सुधन्वा--५८,८१ सिंघु –४० सुधर्मा – १४६ सुघृति—४० सिंह—४६ = उद्यी - १६० सुनंग-४४ सिंहल (द्वीप)—२,८,४४,१२६,१६३,१६४ सुनय--३७ सिकंदर-७,१७१ सुनन्दा---३६ सिज्माश्रम—४६ सुनत्तत्र—६० सिद्धान्त-प्रदीप-- १२१ सुनाम-६४ सिद्धार्थ-१४६,१४३,१४४,१४६,१४७ सुन्द--२४, ४६ = कुमार—१४४ सुप्रबुद्ध—१४३

सुप्रभा--३४ -सुबलाश्व---३८ सुवाहु-४६,११०,१६० सुभद्र -- १६० सुभदा—३=,७४ सुमति--४१,६०,६० सुमना - ४०,४१ सुमात्य - १२= सुमाल्य-१२= सुमित्र-६० सुमेधा—६४ सुरथ - ३१ सुरभी---=० सुराष्ट्र—७२ सुरुचि --६४,६४ सुरेन्द्रनाथ मजुमदार—६३ सुवर्षस--३८ सुवर्ण – १६ सुवर्ण-भूमि— ७२ सुत्रत—६० सुत्रता—६३ सुशोभना —४० सुश्रम ६० सुसुनाग-१११,११३ सुझ--२७,७३ सुत्त त्र-६० सुत्तर—६० सूक्त-१६,२०,१३६ सूत-६,१७,१८,२१,७४ सूतलोमहर्षण - ६ सूत्रकृतांग-१६७ सूप-३ सूर्यक—६८ सूर्यचिह्न-१८४ सूर्यवंश---६१ सूर्यसिद्धान्त-१२२ सेस्तन-४४

सेनजिन्—६० सेनाजित्-दश्रद्भ,दद सेनापति--१४४ सेनीय-१०६ = बिंबिसार— ४६,७४ सेल्यूकस —१४⊏ सेवसिनागवंश -- ११० सैरन्थ्री-४० सोंटा--१४,१६ सोनक-१३३ सोमयाग-७१ सोमाधि--- ६,६२ सोरियपुर—=३ सौराष्ट्र - =३,१४६ सौरि---सौवीर-४०,५६,१४६ सौवीरी - ४० स्कन्द गुप्त-४२ स्कन्द पुराग्-६७ स्कन्धावार - १२६ स्वलतिका -४ स्तोम -१४,१६,६१ स्थपति-१४,१४२ स्थविर-१४७ स्थविरावलीचरित-१११ स्थापत्यवेद--१४३ स्फोटायन - १३३ स्मिथ - १०,१८८,१११ स्यादुवाद---१४६,१४० स्वप्नवासवदत्तम्-११० स्वभ्रभूमि-१४६ स्वयंभव--१४६ स्वण्लांगलपद्धति-४४ स्वज्ञञ—६० स्वातिका--१२२,१४६ स्वारोचिष्--३१

ह हंस ( मैत्री ) -=३ हठयोग---२१ हड़पा---२६ हर—२६ हरकुलिश -- १२० हरश्साद शास्त्रो-७७,१३२ हरितकृष्णदेव-- ६६ १२८ हरियाना - ७७ हरिवंश (पुराण्) - ३४ हरिहर चेत्र - १३१ हर्यङ्क - १०६ = कुल-१०१ = वंश - १०१ हर्षे—८७ हर्षचरित- २६ हल्ल - १०४ हस्ता-१२२ हस्तिपाल-१४७ हस्त्यायुर्वेद-७४ हॉग-१३४ हाथीगुम्फा-१२६ हापकिंस--- ६,१३० हाल-७४ हिरण्यनाभ-६८ हिरएयवाह---२,३ हिलत्रांट--७५ हीन-१३,१४ हुमायूँ--३७

हुवेनसांग—२४,४२,४२,७२,७३,१२६, . १३१,१३२,१३३ हेमचन्द्र—८०,११३,१२४,१२८,१४८ हेमचन्द्रराय चौधरी--४७,६४,१०१,१०६ हेमधर्मा – ३८ हेरा किलटस-१६६ हैहय--१२६,१६८ हो - २८,२६ हस्वरोम-४= क्ष त्तत्रबंधु-- १२,१०१ त्तत्रबांधव--१०१ त्तत्रौजस्—७४,१८४ ज्जप-३७ चेत्रज—उ२.५३ न्तेत्रज्ञ —१०३ न्तेपक - ६,१० ह्मेम—६० च्चेमक---६०,१०३ श्लेमदर्शी - १०३ द्येमधन्वा - १०३ न्रेमधर्मा - १०३ न्तेमधी--६६ न्तेमधूर्ति –६६ क्षेमवर्मा-१०३ चेमवित्--७४,१०३,१०४ श्वेमा -- १०४ श्वेमारि---६६ न्नेमार्चि-१०३ ह्मेनेन्द्र-१२८

## लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, पुस्तकालय Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration Library

## मचूरी MUSSOORIE

| अवाष्ति सं• | 122981 |
|-------------|--------|
| Acc. No     | 122101 |

कृपया इस पुस्तक को निम्न लिखित दिनांक या उससे पहले वापस

Please return this book on or before the date last stamped

| दिनांक<br>Date | जधारकर्ता<br>की संख्या<br>Borrower's<br>No. | दिनांक<br>Date                         | उधारकर्ता<br>की सख्या<br>Borrower's<br>No. |
|----------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
|                |                                             |                                        |                                            |
|                |                                             |                                        |                                            |
|                | -                                           |                                        | -                                          |
|                |                                             |                                        |                                            |
|                |                                             |                                        |                                            |
|                | -                                           |                                        |                                            |
|                |                                             |                                        |                                            |
|                |                                             | *** ********************************** |                                            |

GL H 954.12 TRI

LBSNAA

H
95 4. 12
तिवेद
अवाप्ति सं॰
ACC. No......
वर्ग सं. पुस्तक सं.
Class No..... Book No....
लेखक त्रिवेद, देवसहाय
Author.........

954-12 8225

## LIBRARY CAL BAHADUR SHASTRI

## National Academy of Administration

MUSSOORIE 1229 81

- Accession No.

  1. Books are issued for 15 days only but may have to be recalled earlier if urgently required.
- 2. An over-due charge of 25 Paise per day per volume will be charged.
- 3. Books may be renewed on request, at the discretion of the Librarian.
  4. Periodicals, Rare and Reference books may not be issued and may be consulted only in the Library.
- 5. Books lost, defaced or injured in any way shall have to be replaced or its double price shall be paid by the borrower.